

(Text with English Translation and Notes)

Maheshwar Anant Karandikar Shailaja Karandikar

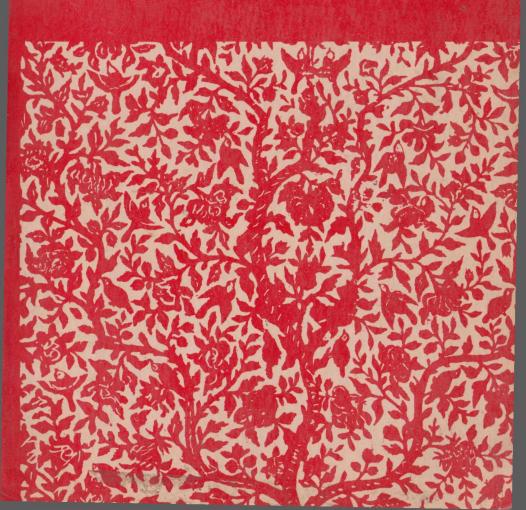

# भट्टिकाव्यम्

# BHATTI-KĀVYAM

Edited with an English Translation

By

Dr. MAHESHWAR ANANT KARANDIKAR

And

Dr. (Mrs.) SHAILAJA KARANDIKAR QUONDAM PROFESSORS OF SANSKRIT

MOTILAL BANARSIDASS Delhi :: Varanasi :: Patna

© MOTILAL BANARSIDASS Indological Publishers & Booksellers Head Office: 41-U.A., Bungalow Road, Delhi-110 007 Branches: 1. Chowk, Varanasi-1 (U.P.) 2. Ashok Rajpath, Patna-4 (BIHAR)

First Edition: Delhi, 1982

Printed in India By V. V. R. I. Press, Hoshiarpur. Published by Narendra Prakash Jain, for Motilal Banarsidass, Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-110007.

# CONTENTS

|       |                                                                                                            |                             |        | Page |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------|--|--|
| PREFA |                                                                                                            | vii                         |        |      |  |  |
| INTRO |                                                                                                            | ix                          |        |      |  |  |
| I.    | I. Bhattikavya and its Author: The Title-                                                                  |                             |        |      |  |  |
|       | Authors                                                                                                    | hip-Bhatti, Life and D      | ate—   |      |  |  |
|       | Bhatti, Bhamaha and Dandin-Bhatti's                                                                        |                             |        |      |  |  |
|       | Life.                                                                                                      | is emissionly to leave 1    |        |      |  |  |
| II.   | Bhattik                                                                                                    | avya, A Critical Study:     | The    |      |  |  |
|       | Plan of                                                                                                    | f the work— (i) Critical Ap | pre-   |      |  |  |
|       | ciation—The Art Epic Form—Descriptions                                                                     |                             |        |      |  |  |
|       | —Sentiments (Rasas), —Style and                                                                            |                             |        |      |  |  |
|       | Diction—Metre—Bhattikāvya and the Vālmīki-Rāmāyaņa. (ii) Grammatical Analysis: General Technique—Omissions |                             |        |      |  |  |
|       |                                                                                                            |                             |        |      |  |  |
|       |                                                                                                            |                             |        |      |  |  |
|       | —The                                                                                                       | Prasanna-kāṇḍa: Figures     | of     |      |  |  |
|       | speech.                                                                                                    | a demails function with     |        |      |  |  |
|       | - Unite                                                                                                    |                             |        |      |  |  |
| внат  | Ţl-KAVY                                                                                                    | YA : TEXT AND TRANSLAT      | ION    |      |  |  |
| Cant  | to I.                                                                                                      | Birth of Rama               |        | 1    |  |  |
| ,,    | II.                                                                                                        | Marriage with Sītā          |        | 7    |  |  |
| "     | III.                                                                                                       | Exile of Rama               |        | 19   |  |  |
| ,,    | IV.                                                                                                        | Discomfiture of Śūrpaṇakhā  |        | 31   |  |  |
| ,,    | v.                                                                                                         | Abduction of Sītā           |        | 40   |  |  |
| "     | VI.                                                                                                        | Death of Vali               | Hill o | 61   |  |  |
| ,,    | VII.                                                                                                       | Search for Sītā             |        | 90   |  |  |
|       | VIII                                                                                                       | Devastation of Asoka grove  |        | 111  |  |  |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Pages |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Canto | IX.    | Detention of Hanuman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 136   |
| "     | X.     | Crest Jewel of Sita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 163   |
| ,,    | XI.    | Description of dawn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••• | 181   |
| ,,    | XII.   | Arrival of Vibhīṣaṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 192   |
| ,,,   | XIII.  | Building of the Bridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 212   |
| "     | XIV.   | Tying up with Serpent missile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *** | 223   |
| ,,    | XV.    | Death of Kumbhakarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 243   |
| 99    | XVI.   | Lament of Ravana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 265   |
| 29    | XVII.  | Death of Ravana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.0 | 273   |
| ,, 2  | XVIII. | Lament of Vibhīṣaṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a.J | 293   |
| ,,    | XIX.   | Coronation of Vibhīṣaṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 301   |
| 99    | XX.    | Repudiation of Sītā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 307   |
| ,,    | XXI.   | Testing of the purity of Sītā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *** | 314   |
| 59    | XXII.  | Return to Ayodhyā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 319   |
| INDEX | OF VE  | RSES TOTAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE P | 2   | 327   |
| ERRAT | Α      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | 354   |

This edition of the Bhattikavya with English Translation and Notes (the latter to be issued separately) is specially prepared for students of Sanskrit grammar who desire to follow the application of the grammatical rules of Pāṇini as illustrated in the Bhattikāvya. The student will find herein full explanations of almost all the sūtras of Pāṇini expounded by the poet. We have also explained, at many places, the relevant Varttikas. We hope that this would meet the needs of the students of Sanskrit grammar.

It brings to our mind the scholarship of my father, the late Anant Viṣṇu Karandikar, who first introduced us to the intricacies and beauties of the Sanskrit grammar of Pāṇini. He belonged to the long line of grammatical tradition in Poona, and was a student of the late Kṛṣṇaśāstri Chipluṇkar, a noted Sanskritist and a famous Śāstri who served the Bombay Government. If there is any creditable performance in this edition, it is dedicated to this long line of Sanskrit scholars.

My wife, Dr. (Mrs.) Shailaja Karandikar, a Sanskrit scholar herself, was kind enough to discuss with me many intricate points of translation, grammar and rhetorics in this work. She has also contributed considerably to the Translation and Notes.

I acknowledge my indebtedness to the previous editions of the *Bhattikavya*, including those of

Prof. K. P. Trivedi (Bombay Sanskrit Series), the Venkateshwar Press edition, the Nirnayasagar Press edition (all of Bombay); the Banaras edition of ŚriŚeṣarāja Śarmā Śāstri, the Calcutta edition of Prof. S. Ray, and the one with the commentary of Bharatamallika. The Gaṇapāṭha and the Varttikas are taken as they appear in Prof. Pathak Śāstri's edition of the Pāṇini Sūtras. At a later date I had before me an English translation of the Bhaṭṭikāvya by Prof. G. G. Leonardi.

Much of this work was done during my comfortable stay at the residence of my brother-in-law, Shri V. V. Nagarkar, M.A., I.P.S., and Mrs. Kumudini Nagarkar, B.A., for which our grateful thanks are due to both of them. I am also thankful to my friend Shri R. D. Khandekar who did the typing of the translation in spite of his other responsibilities.

I thank Messrs Motilal Banarsidass for their kind encouragement and uniform courtesy during the preparation of this edition of Bhattikavya.

M. A. KARANDIKAR

University of Delhi, Vikram Samvat 2033, Pratipadā, Saturday, October 23, 1976.

#### INTRODUCTION

#### I. BHATTIKAVYA AND ITS AUTHOR

#### The Title

The Bhattikāvya,¹ called so after its author Bhatti, is named also according to its subject matter as Rāmacarita,² Rāvaṇavadha³ and Rāmakāvya.⁴ Some equate 'Bhatti' with 'Bhartr' and hence call it Bhartr-kāvya.⁵ We have accepted the title Bhattikāvyam, being the one used by the earliest commentary on the work Jayamangalā and by the most famous commentator Mallinātha.

#### Authorship

The author has not mentioned his name in the work even once. But writers on Sanskrit grammar, while quoting from the Bhattkāvya, mention Bhatti as its author. He is often referred to as Bhatti-Brāhmaṇa, Bhatti Paḥḍita, Svāmibhatta, Bhattisvāmin, Bhatta Mahābrāhmaṇa or Kavi Bhatta. These are but respectful ways of mentioning a great poet. Bharatamallika in his Mugdhabodhini calls him Bhartrhari. This seems to be the result of an attempt at linguistic reconstruction aiming at deriving 'Bhatti' from 'Bhartr' and equating him with the renowned grammarian, author of the Vākyapadīya and the three Śatakas. Bhatti's proficiency in grammar, like that of Bhartrhari, seems to have led to this

<sup>1.</sup> Cf., Jayamangala, Harihara, Mallinatha, Kandarpacakravarti and Kumudananda.

<sup>2.</sup> Edition by Śivadatta (1928).

<sup>3.</sup> Aufrecht, H. P. Shastri.

<sup>4.</sup> Jaisalmer MSS.

<sup>5.</sup> Bhandarkar Oriental Research Institute MSS No. 447.

<sup>6.</sup> Also Kandarpaśarma, Vidyavinodacarya, Keśavaśarma, Westergaard.

identification.1 Two verses attributed to Bhartrsvamin or Bhattisvamin in the Sarngadharapaddhati are given in the Subhāṣitāvali as those of Bhartrhari. Aufrecht has rightly pointed out that Bhatti cannot be identified with Bhartrhari. though he accepts the derivation of 'Bhatti' from 'Bhartr'.2 Hoernle seems to identify him with Vatsabhatti of the Mandsore Inscription.<sup>8</sup> But this identification which is based on similarity of description is refuted by Keith on the basis of the grammatical blunders committed by Vatsabhatti.4 Bohlen equates him with Bhattaraka, the king of Valabhi and further mentions that Bhartrhari, his court poet, composed the Ravanavadha and let it pass in the name of his patron. But this cannot hold ground in as much as Bhatti has himself mentioned at the end that King Śrīdharasena ruled Valabhi when the art epic was composed.6 Later grammarians have quoted from the Bhattikavva under the name of Bhatti, but from the Vakyapadiva and the Satakas in Bhartrhari's name; this fact leaves no doubt regarding the distinct identity of the two. Some identify him with Bhattibhatta, son of Bappa, who received a grant from Dhruvasena III, the son of Dharasena IV, in A.D. 653. But this seems to be improbable, since Bhatti wrote during the reign of one of the four Dharasenas who ruled before Dhruvasena. Dhruvasena was a Vaisnava while Bhatti was a Śaiva like the first two Dharasenas. He has described in Bhattikavya even king Daśaratha as a great Śaiva.

# Bhatti-Life and Date

Bhațți is referred to as Svāmi-sūnu, but one cannot say

<sup>1.</sup> Rudolph Roth, Otto Bohtlingk, Kandarapacakravartin, Nārāyaṇa-vidyāvinoda and Bharatamallika.

<sup>2.</sup> Indian Aniquary, Vol. XI, p. 236.

<sup>3.</sup> Il. of the Royal Asiatic Society (JRAS), 1909, p. 759. (Also Mujumdar).

<sup>4.</sup> History of Sanskrit Literature, p. 116.

<sup>5.</sup> Preface to Satakas, p. 6.

<sup>6.</sup> Śrīdharasūnu-Narendrapālitāyām. Sūnu is an obvious mistake for 'Sena',

whether Svāmi was his father's name or just an honorific title which came later to be applied to 'Bhatti' too. Colebrooke identifies him with Bhartrhari who mentions Śrīdharasvāmi as his father's name, in the Vākyapadīya. He distinguishes this Bhartrhari (or Bhatti) from Bhartrhari the brother of King Vikramāditya. Aufrecht accepts Śrīsvāmī or Śrīdharasvāmī as Bhatti's father's name, but does not agree with his identification with Bhartrhari. Another tradition takes him to be the stepbrother of Vararuci, Vikramārka and Bhartrhari, and born to a Brahmin from a Vaiśya wife. The only thing that one can say for certain is that he was a Brahmin who composed his art epic during the regime of (Śrī) Dharasena, in Valabhi.

Four Dharasenas ruled Valabhi from 495-641, Dharasena I upto A.D. 495, Dharasena II, A.D. 495-571, Dharasena III, A.D. 571-620 and Dharasena IV, A.D. 620-641.1 These dates are based on epigraphical evidence and there need be no doubt regarding their authenticity. The question is, which Dharasena happened to be Bhatti's patron. Valabhi, the capital of Saurastra is the same as Walleh and the Valabhi Samvat is very probably the Gupta Valabhi Samvat. Dharasena I is placed in 183 and Dharasena IV in 330th year of this Samvat. But there is no concurrence of opinions regarding its commencement. The name 'Bhatti' occurs in the grants of Dharasena I and Dharasena III as that of the Kitchen Superintendent; this cannot, in all probability, be our learned poet. Dharasena I had taken to himself the title of Senapati, while Dharasena II styled himself, first as Samanta, then as Maharaja and then again as Mahasamanta. He was a patron of learning and a very popular king. About Dharasena III we know next to nothing. Dharasena IV styled himself Paramabhattaraka. Maharajadhiraja, Parameśvara and Cakravartin, indicating that he was an emperor, much more than a mere 'Narendra'. Bhatti's patron, however, was Śrī-Dharasena 'Narendra' only. The Maitreya kings of Valabhi were devotees of Siva and prided on

<sup>1.</sup> C. Mabel Duff, Chronology of India, Westminister, 1899, p. 355.

<sup>2.</sup> Indian Antiquary, I, (1872), p. 130.

being Māheśvaras or Parama-māheśvaras. Bhaţţi too seems to have been a Śaiva, as will be shown later. He does not mention Buddhism at all, while, during the regime Dharasena IV, Valabhi ranked second to Kapilavastu in patronising Buddhism; it had a hundred monasteries harbouring six thousand Buddhist mendicants of the Sammatiya school. Dhruvasena (A.D. 621) also made land gifts to a Buddhist monastery. He also boasted of being a Parama-bhāgavata or Paramādityabhakta, evidently not a Śaiva. So, most probably, Bhaţţi flourished before A.D. 621.

The Bombay Gazetteer maintains that Dharasena IV was Bhatți's patron.¹ But the term 'Narendra' can hardly be interpreted as an emperor or a Cakravarti which was the title of Dharasena IV. Dr. H. R. Divekar seems to be right in conjecturing that he lived during the rule of Dharasena II (Śrī in Śrīdharasūnu is an honorific title and Sūnu a mis-spelling for 'Sena').²

## Bhatti, Bhamaha and Dandin

The chronological relationship between Bhamaha, Dandin and Bhatti, if fixed for certain, will provide further evidence regarding the date of Bhatti. But that relation is, in itself, widely debated by different scholars, The main bone of contention is the last verse of the Bhattikāvya:

व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधियामलम् । हता दुर्मेधसम्चास्मिन् विद्वत्प्रियतया मया।।

which closely resembles Bhamaha's censure of such compositions in :

काव्यान्यिप यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत् । उत्सव: सुधियामेव हन्त दुर्मेधसो हता: ।। (II. 20)

<sup>1.</sup> Vol. I, Pt. I, 1096, 90-91. Also K. P. Trivedi, C. V. Vaidya, and R. C. Parikha.

<sup>2.</sup> J of the Royal Asiatic Society, (JRAS), 1929, pp. 825-41.

Did Bhaţţi write in anticipation of a possible objection by the rhetoricians? Or, was he defending himself against Bhāmaha's specific objection in the above verse? According to Dr. H. R. Divekar, "It is not thus a boast, but rather an excuse. If a poet is to boast of his poem as being a hard nut to crack, he will boast that the learned and not the dull-witted will find it difficult. To puzzle the dull-witted is not a thing to be proud of and that is why Bhaţţi gives 'vidvatpriyatā' as an excuse for it. It will, therefore, be not wrong, if it is said that the verse of Bhāmaha whose conception of poetry is avidvad-anganā-bāla-pratītārtham prakāśavat, must be original and the verse of Bhaṭṭi who also accepts that conception, is based on Bhāmaha's words. The word 'eva' which signifies pratiṣedha (contradiction) and the reason 'vidvatpriyatā' makes this quite clear in the mind of the reader."

Possibly both were close contemporaries and Bhamaha had a dig at Bhatti after reading a major portion of the Bhattikāvva and Bhatti inevitably retorted at the end in his own way. That is why he substituted 'alam', "that much is enough for me", in place of 'eva' and declared that he did not feel sorry like Bhamaha who exclaimed 'hanta', for he had knowingly disappointed the dull-witted because of his fondness for the learned. Many other striking semblances between the two may also be taken to indicate that the two were contemporaries, naturally interested in each other's literary activities. His list of figures of speech concurs partly with Bhamaha's and partly with Dandin's but often he seems to have taken quite a different line in illustrating the figures of speech. Bhatti's expression dūrvakandam iva śyama (V. 18) occurs in an illustration of simile in Bhāmaha's Kāvvālankārasūtra. Bhāmaha seems to refer to Bhatti in one of his verses (VI. 62) wherein he describes the crossing of śabdarnava and the ocean as equally surprising. But these instances only show that Bhamaha was acquainted with a major portion of Bhatti's work, Bhamaha, according to Dr. De and Dr. Kane, however, probably belonged to the first half of the

<sup>1.</sup> JRAS, 1929, p. 830.

eighth century. But the lower limit of his date cannot be fixed with any certainty. He preceded Vāmana and Udbhaṭa, that much is certain. If he were a contemporary of Bhāmaha, he cannot be placed after the 7th century.

Jinendrabuddhi, the author of Kāśikāvivaraṇapañjikā, refers to a Bhaţţi as an exponent of Pāṇini's sūtras. No commentary on these sūtras by Bhaţţi has been found so far. Probably Jinendra refers to the exposition in the Bhaţţikāvya itself. In that case, Bhaţţi must be put before Jinendra, i.e., before 700 A.D. Śrīśacandra has shown that Bhaţţikāvya was known to Jayāditya who passed away in 661 A.D.

Dr. De regards Bhaţţi as a contemporary of Bhartţhari with whom he was wrongly identified. He is even regarded by some as Bhartţhari's step-brother. V.S. Apte's Dictionary puts Bhartţhari's step-brother Vikramāditya in 545 A.D. Under the circumstances, Bhaţţi too must have written his poem during the 6th century A.D. Dharasena II gave a grant in A.D. 571, and he assumed the title of Maharaja A.D. 588-89. So Bhaţţi's date can be fixed before A.D. 588, since he refers to Dharasena only as Narendra.

# Bhatti's life

We know but little of Bhaţţi's life. He was the son of Svāmin, a Brahmin, and was a versatile genius who had learnt Arthaśāstra, Vyākaraṇa, Alankāraśāstra and Chandaśśāstra, at least. He planned the Bhaţţikāvya as an epic biography of Rāma, illustrating many of the sūtras of Pāṇini and completed it within a year. Śeṣarāja Śarmā, in his Introduction to the Bhaṭṭikāvya, has narrated the following story as the reason: A king asked a Paṇdit if he could teach grammar to his son in one year. He accepted the task and adopted this double device for completing the job. S. Ray's story is quite different. He has identified Bhartṛhari with Bhaṭṭi and given the anecdote as under: One day an elephant passed between Bhartṛhari and his pupils whom

<sup>1.</sup> History of Sanskrit Poetics, I, p. 50.

<sup>2.</sup> Ed. Chaukhamha S. S. Cffice, Varanasi, 1975, Introduction, p. vi.

he was teaching grammar. This evil omen necessitated the suspension of the lessons and Bhartrhari discovered a remedy in the form of this double plan for teaching grammar indirectly through a longer narrative poem on the life of Rama.

Bhatti's end is mentioned in the Bhoja prabandha in the following citra verse:

भट्टिनंष्टो भारवीयोऽपि नष्ट: भिक्षुनंष्टो भीमसेनोऽपि नष्ट: । भुवकुण्डोऽहं भूपतिस्त्वं च राजन् भब्भापङ्क्तावन्तकः सन्निविष्ट: ।।

But it throws no light on the life or date of Bhatti nor does it help in fixing the relative chronological position of the four poets mentioned in the first three lines.

#### II. BHAŢŢIKĀVYA-A CRITICAL STUDY

#### The Plan of the work

The Bhaţţikāvya, according to the commentators, has been planned on a double level, narrative (lakṣya) and illustrative (lakṣaṇa). On the narrative plane, it deals with the life of Rāma in twenty-two cantos. The illustrative plane is concerned with illustrating most of the important sūtras of Pāṇini. It is divided into four Kāṇḍas: (1) Miscellaneous rules (Prakīrṇa-kāṇḍa) (cantos 1-4), (2) Leading rules (Adhikāra-kāṇḍa) (cantos 5-9), (3) Rhetorics (Prasanna-kāṇḍa) (cantos 10-13), and (4) Verbal formations: Tenses and Moods (Tinanta-kāṇḍa) (cantos 14-22). It is strange that the poet includes rhetorics in grammar. His principal aim was the teaching of grammar; the Rāmacarita serves but as a means to the end. Yet the poet has planned it on the model of an art epic like the Raghuvamśa, Naiṣadha etc. Naturally our Bhaţţikāvya study too will have two different aspects, 'Critical Appreciation' and 'Grammatical Analysis'.

Bhaṭṭi's plan, it seems, was emulated by quite a few grammarian-poets. Bhūma or Bhūmaka has illustrated the whole of Pāṇini's Aṣṭādhyāyī in his Rāvaṇārjunīyam, an art epic on the story of Sahasrārjuna. He too belonged to Valabhi. Kāśīnātha's Yaduvaṁśa-kāvya draws its narrative portion from the Bhāgavata-puraṇa and illustrates Pāṇini, Vararuci and Trivikrama,

Nārāyaṇa's Subhadrāharaṇam and Dhātukāvyam, Vāsudeva's Vāsudevavijayam, Kṛṣṇalīlāśuka's Śricinhakāvyam, all seem to be planned in Bhaṭṭi's pattern. Later on, Māgha too tried to exhibit his grammatical proficiency in his Śiśupālavadha, though he did not emulate the whole plan of Bhaṭṭi.

#### i. CRITICAL APPRECIATION

#### General observations

Bhatti has himself referred to his composition as a mere 'kavya'. Yet the division into sargas, the change of metre at the end of each sarga, the choice of a Dhirodatta hero from history, etc. clearly indicate that he had meant it to be a mahakavya, as defined later by Dandin and others. Indian tradition, including his commentators, does and, rightly so, respect him as a Mahākavi. In the words of Keith, "Considering the appalling nature of obstacles and the rather hackneyed theme adopted, Bhatti continues to produce some fairly interesting and, at its best, both lively and effective verse. His aim, in some degree, helps his style, as it prevents the adoption of long compounds or too recondite allusions and ideas." In spite of the lack of fire and colour, the narrative flows with considerable speed and ease. One often comes across delightfully lucid proverb-like generalisations (Arthantaranyasas) and vivid, life-like descriptions (Svabhavokti and Bhavika). Dr. De, while criticising "the banal theme" and the consciously laboured language as a serious obstacle to appreciation and the necessity of employing only such words as are to be systematically illustrated as hardly leaving any freedom of choice to the poet, admits that "through the hard and damaging crust of erudition a glimmering of fine and interesting things" are certainly perceptible to the observant eye.

Though there was little scope for innovation in the theme, the poet has made ocasional attempts at diversity, by introducing speeches, conceits and descriptions of nature, places and persons.

<sup>1.</sup> Classical Skt. Literature, p. 117.

<sup>2.</sup> A history of Sanskrit Literature, (Classical Period) pp. 184.

Hence though the self-imposed curse of artificiality has no doubt somewhat suppressed, it has not completely neutralised Bhatti's narrative genius. His narrative flows undisturbed by lengthy didactic digressions or long-drawn descriptions. There is nothing recondite or obscure in his fancies, and the versification, though plain and simple, is varied, smooth and lively. We do often come across verses of real literary merit, so much so, that even a poet like Māgha was tempted to borrow the fanciful comparison in jalada iva taditvān (I. 19).

## The Art Epic form

The Bhattikāvya possesses most of the external and internal characteristics of an art epic. It is a sarga-bandha divided into twenty-two sargas (cantos) of moderate length; the shortesttwenty-first-contains only twenty-three verses whereas the longest-ninth-runs to 137 verses. Cantos V, VI, VII, VIII, IX, XV and XVII have each more than a hundred verses; but the remaining vary between 30 to 70 verses. There is a change of metre at the end of every canto without a single exception. There is, however, neither a benediction nor a salutation at the beginning; the commentators have explained away this lapse by arguing that Rama's very mention serves the purpose of both, or that abhūt is a benedictory term in itself. But, in fact, the absence of aśir-namaskriya is no lapse from the rhetorician's point of view. They have mentioned the third option of vastunirdeśa, a mention of the subject-matter, which was availed of even by Kalidasa in his Kumarasambhava beginning with: asty uttarasyām diśi devatātmā Himālayo nāma nagādhirājah.

It is but consistent with Bhaţṭi's fondness for brevity and directness that he, too, has begun straightway by introducing the father of the hero whom even the Omniscient chose as his father for the impending incarnation. The Ramayaṇa and the Mahābhārata are distinguished as histories (Itihāsas) as against the eighteen mythological works (Purāṇas). Bhaṭṭi has abided by the rule 'Itihāsakathodbhūtam' in choosing the hero of the Rāmāyaṇa as his hero too. Rāma, the seventh incarnation of Viṣṇu himself, is a Dhīrodātta (courageous and sublime) hero, much superior to the prescribed Caturodātta (dextrous and

sublime) and is unanimously applauded as the highest limit of manly excellence (Maryada-purusottama). Naturally, the principal sentiment is 'Heroism' to which 'Pathos' (Karuna) and 'Eros in separation' (Vipralambha-Śrigāra) are the main subservients, along with other sentiments which occur occasionally. The work indirectly preaches the ideals to be followed by a son, a brother, a wife and a friend. As such it is certainly 'caturvarga-phalayatta; moreover, the biography of a human incarnation of Visnu inevitably serves the purpose of spiritual upliftment (moksa), the fourth and the highest purusartha. Vivid, lively and colourful descriptions of men, nature and places, as well as of incidents in human life, are an essential feature of an art epic and the Bhattikavya is no exception to this rule, though Bhatti's descriptions are generally very short. An art epic is expected to be named either after the author, the narrative content or the hero; the various titles of our epic conform to one or the other of these options, Bhattikavya after the author, Ramacarita after the hero and Ravanavadha after the narrative content.

# Descriptions

As already pointed out, descriptions of the various façades of life and nature, an inevitable characteristic of an art epic. are not wanting in the Bhattikavya either. The Second canto begins with a brief but beautiful description of Autumn (II. 1-6), though there is no such description in the Valmiki-Ramavana. This short pen picture introduced by Bhatti, apart from being original, is very lively and colourful with its dancing creepers, serene rivers, blooming-lotusbeds, humming bees, glittering lakes and rich tree groves. Canto VII. 1-3 begins with a short description of the rainy season. Bharadvaja's hermitage, briefly described in Canto II. 24-26 and III. 40-43, presents a sublime picture of the sages reciting hymns and offering oblations, as well as pupils taking lessons and giving a helping hand in household work, birds and beasts moving about gleefully in fearfree confidence, as well as the trees and creepers fondly nurtured with soft parental affection. Picturesque descriptions of dense dark jungles (II. 7-20) and the vast roaring ocean

(VII. 103-8) stand in vivid contrast against the soft, though colourful tenderness of the dawn (XI. 1-3) intermingled with  $\dot{S}\gamma\dot{n}g\bar{a}ra$ -rasa. The Citrakūṭa (III. 46), the Suvela (XIII. 31-43), the Rṣyamūka (VI. 91-96), and the Mahendra (X. 44-50) mountains are described as suitable backdrops for the impending episodes. The pen pictures of the Pampā lake (VI. 73-85) and its surrounding woods serve as the excitants (Uddīpana-vibhāva) of love in separation (Vipralambha-Śyńgāra) for Rāma. The description of Laṅkā (XI. 3-37) is saturated with diverse shades of love and sex. The prosperity and beauty of Ayodhyā during all seasons is emphasized in I. 5-8.

Lively pen pictures of incidents in real life are not wanting either. Bharata's march to Citrakūţa is particularly appealing in its pomp and awe. Janaka sends messengers to invite Daśaratha for Rāma's marriage with Sītā, Rāvana holds consultations with his ministers (XII ff.), the commanders of Ravana's army see evil omens while marching out for fight (XVII. 9-10), Vibhīṣaṇa is dispatched by Rāma to fetch Sītā (XX. 9-13)—all these episodes are described in brief and rapid succession. The essential description of madhupana too occurs in Canto X. The description of the Asoka grove, though rather long-drawn (VIII. 59-66 and 131), is very picturesque and lustrous. In Cantos Ten and Eleven, moonrise (X. 67-70), early dawn (XI. 1-15) and sunrise (XI. 16-31) are painted as backdrops to Eros. The activities of the monkeys in constructing the Bridge (XIII. 15-30) speak volumes for their vigour, vitality and enthusiasm. In III. 34-36 we find a detailed picture of the whole of crematorial apparatus and procedure. Vira being the principal sentiment, descriptions of fights are naturally numerous and frequent; these are saturated with speed and force. (Cf., V. 1-3, XIV. 23-53, 73-81, 82-87, 88-112). These descriptions begin with the preparations for marching, including rituals. The enthusiasm of the demons is dampened by evil omens, yet they fight with all vehemence and wrath. The vehicles, the weapons and the actions of the warriors are described in vigorous and speedy brevity.

Bhatti's pen pictures are neither exaggerated nor overdone. They are generally not detached from human activity, but rather form part and parcel of human life and thus serve to enhance a particular sentiment or to bring out the natural inclinations of a particular character. The description of autumn (II. 1-8) is rendered particularly touching by the mention of Rāma's innocent fascination for and his childlike enjoyment of the rivers, lakes, flowers and other attractive things in nature. The descriptions never obstruct the flow of the narrative, but help it to proceed speedily and effectively, through the panorama of nature bustling with multifold human activity and saturated with varying emotions.

#### Sentiments (Rasa)

The Bhaţţikāvya being a story of the victory of the good over the evil, its inevitable principal sentiment is heroism (Vīra). The fight with Tāḍakā (I. 25-26), the battles with Khara and Dūṣaṇa (IV. 40-45, V. 1-3), Hanūmān's skirmishes with the demons (VIII. 1-7, IX. 3-45, 58-74) and the ultimate battle with the demon army (XIII. 45-48; XIV, XV, XVII) are all steeped in Vīrarasa. The heroic sentiment is intensified by the Raudra (II. 50, V. 30-40) and the Bhayānaka (II. 23, VI. 33). The fighting often takes a nauseating turn, giving rise to Bībhatsarasa also (IV. 42-45, IX. 10-11).

Eros  $(S_{l} \dot{n} g \bar{a} r a)$  is depicted more in separation than in union. After all, Rāma's life, which is a story of long separations, is aptly described by Bhavabhūti in the following words:

जनस्थाने शून्ये करुणकरणैरार्यंचरितै-रिप ग्रावा रोदित्यिप दलित वज्जस्य हृदयम् ।

The lamentations of separated lovers are very touching; Cf., VI. 74-85, VII. 1-13. Adverse nature acts as though plots to augment their grief. There are also tender and restrained lovescenes in IV. 15-20, V. 18-22 and 70-75. These, however, are but far between. The description of Lanka with the passionate demons and demonesses provides greater scope for Sringara and is steeped in the diverse feelings of differently situated lovers

Cf., VIII. 33, 39-41, XI. 4-37. Śūrpaṇakhā's love and advances to Rāma provide a fine instance of Śṛṅgārābhāsa. Description of physical charm and graceful gestures serve as the Uddipanavibhāva (excitants) of Śṛṅgāra-rasa; so do the beautiful pen pictures of surrounding nature.

Karuna-rasa or Pathos is the natural outcome of battles where bosom friends and dear relatives lay down their life. Rama's exile too serves as an apt occasion for the depiction of Pathos (I. 20, III. 20-22, 49-50); the cause of pathos is the intensity of affection and its resultant (anubhava) is detachment (nirveda) exhibited in discarding all worldly comforts (XIV. 55-60). The bereaved Vibhīṣaṇa curses fate, falls on the ground, thinks of the past and compares it with the future, weeps bitterly (XVIII.1-42 and XIX.1-6) and repents ruefully. Sītā's repudiation by Rama and consequent Agnidivya would also have served as an occasion for deep pathos; but Bhatti has, instead, focussed attention on Sītā's undaunted spirit and challenging attitude. The Santa-rasa has but little scope in a composition wherein the principal rasa is Vira. Yet, we do come across touches of Santa in the serenity of the hermitages of sages like Bharadvaja and Śarabhanga (IV. 4-9).

Style and Diction

Bhatti has himsef declared:

दीपतुल्य: प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषाम् । हस्तामर्षे इवान्धानां भवेद् व्याकरणादृते ।। (XXII. 33)

Evidently, he did not expect his composition to be understood or appreciated by those who were not learned in grammar. After all, it was, they say, meant for teaching grammar and only those who knew grammar could elucidate it for the students of grammar. Naturally, Bhaṭṭi cannot be blamed for any want of lucidity or simplicity in the flow of the narrative. But strangely enough his style is not as obscure or artificial as one may expect under the circumstances. In fact, the flow of the narrative continues unobstructed, in spite of the limitations imposed by the

Bhatti Intro.—3

objective of illustrating the sūtras in Panini's Astadhyavi. Bhatti has employed a few prakirna verses occasionally to preserve the fluency of the narrative. Even in the section dealing with the Bhasasama or bilingual type of diction, he has inserted some asankirna verses, by way of a conscious effort at maintaining fluency as far as possible. The illustrations of some figures of speech, particularly the Sabdalankaras in the Prasanna-kanda, do inevitably sound artificial and obscure. Barring these few exceptions, his style is simple, direct and fluent, in general. The Tinanta-kanda illustrating the verbal formations-moods and tenses—in the lakāras is particularly delightful. His choice of suitable occasions for illustrating particular moods and tenses is strikingly skilful. Instead of following the order of Panini, he has selected an appropriate lakara for narrating every incident. In Canto XXII, for instance, the Lut-lakara is illustrated through predicatory verses during Rama's description of places on his way to Ayodhya. Vibhīşana's lamentation illustrates the present tense (XVIII) and the potential mood is illustrated in the arrangements for the funeral of Ravana and the coronation of Vibhīṣaṇa. The reunion of Rama and Sita has come in handy for illustrating the imperative mood.

Prasāda or lucidity, as expected, is most conspicuous in the major portion of the Prasanna-kānḍa excepting the Bhāṣāsama and Śabdalankāra sections, mentioned above. But it is not wanting in the other kānḍas too. The style of the Bhaṭṭikāvya with its explicitness and clarity, evenness and balance, combined with exalted and sublime ideas, can therefore by safely described, in general, as Vaidarbhī.

Long compounds are but few; there are only a few instances of compounds extending over a whole line (XIII. 3, 4, 19, 20, 24, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 49). Compounds, being a peculiarity of the quality of Ojas or forceful brilliance, occur, though sparingly, in the descriptions of battle (VIII. 131). These, coupled with harsh consonants like ta and sa, augment the effect of Vira and Raudra rasas. Bhatti, though generally fond of lucidity (Prasada) of expression, has thus shown considerable skill

in matching his diction with the sentiment to be developed. Kumbhakarna's wrathful valour is appropriately conveyed through harsh, rapid and vigorous expressions enhancing the effect of Vira and Raudra rasas (XI. 61). Bhatti evidently does not seem to regard compounds as an inevitable feature of the quality of Ojas. He is a past-master in the art of selecting or even coining expressions that can suitably maintain the flow of his thoughts, ideas and sentiments.

Some of the Arthalankaras and also descriptions of nature are introduced rather artificially; yet they are brief, delightful and picturesque. The variety of Yamakas used ingeniously has often rendered the diction tolerably pleasant.

Use of parallel formations has often lent additional charm to the descriptions, mainly of actions (X. 6). In fact, Bhatti who had a great mastery over Sanskrit vocabulary and expression, as well as grammar, has, in different ways, lent a unique variety to his diction. He is never short of exquisite expressions for his thoughts and ideas. He has even coined new expressions which serve the double purpose of conveying his thought, as well as illustrating grammatical formation; e.g.: amṛṣodyam vadan rucyaḥ (VI. 58).

The use of a variety of rare words, roots and formations bears ample testimony to his command over the Sanskrit language. Some examples may not be out of place here: jñaticaila—(a deplored relative), candraśila (moon-stone), mṛdalābuna (One who carries a gourd-vessel full of earth); kūpamāṇḍūkī (lacking in experience), phale-grāhiṇaḥ (those who take only fruits), aṭṭa (mud), ṭaṅka (summit), pradhana (battleground), āyatīgavam (time for the arrival of cows), āhopuruṣika (astonishing bravery), viśaṅkaṭa (expansive), √dhauka (to approach), √proth (to suffice), √valg (to fly away), √pluṣ (to saunter). Bhaṭṭi has employed some rare idioms too; for instance:

विद्युत्प्रणाशं स वरं प्रणष्ट: । (III. 14), नामग्राहमरोदीत् । (V. 5) and मृष्टनी दिवमिवालेखीत् । (XV. 22) लतानुपातं कुसुमान्यगृण्हात् स नद्यवस्कन्दमुपास्पृशन्य। कुतुह्लाच्यारुशिलोपवेशं काकुतस्थ ईपत्स्मयमान आस्त ।। (II. 11)

is an admirable example of a chain of idioms used with an eye for appropriate expression to bring out the childlike innocence of Rāma. Bhaṭṭi's use of descriptive epithets is a direct outcome of his purpose, viz., illustrating Pāṇini's  $s\bar{u}tras$ . He selects epithets for illustrating a  $s\bar{u}tra$  and applies them to the appropriate character. We come across this peculiarity in almost the whole of the Adhikara-kanda (cantos VI-IX). E.g.:

आदृत्यस्तेन वृत्येन स्तुत्यो जुष्येण संगतः । इत्यः शिष्येण गुरुवद् गृध्यमर्थमवाप्स्यसि ।। (VI. 56)

Often a suffix is found delightfully repeated in such epithets. E.g.:

निराकरिष्णू वर्तिष्णू वर्धिष्णू परितो रणम् । उत्पतिष्णू सहिष्णू च चेरतुः खरदूषणौ ॥ (V. 1)

Suffixes are also used in series: E.g., the superlative istha in II. 45; "ktri in IV. 37; "thum in IV. 43 and "isnuc in VII. 4. Bhatti also strings striking chains of different roots in the same tense or mood suffix. E.g.:

भ्रोमुर्ववल्गुर्ननृतुर्जजक्षुर्जगुः समुत्पुष्लुविरे निषेदुः । आस्फोटयांचकृरभिप्रणेदू रेजुर्ननन्दुर्विययुः समीयुः ॥ (XIII. 28)

is a fine example of such an akhyātamālā. It illustrates alliteration too. Another instance is XIII. 27. Sometimes Bhatţi prefers the etymological sense of an expression to its traditional denotation. E.g., bahukara (enhancer), kāru (doer), dhavitra (remover), dandaśūka (demon, instead of serpent). Such acrobatics render his style rather obscure. But he does not mind it, for his work was intended to serve as a festivity to the scholars and intellectuals only.

Bhatti's dialogues are particularly brief and appealing. He has made a skilful use of all devices like irony, satire, sarcasm, pun and wit for bringing home the speaker's intention effectively. The Śūrpaṇakhā episode is a fine example of his significant and vigorous dialogues. Rāvaṇa taunts and ridicules Vibhīṣaṇa; Malyavān appeals to and solicits Rāvaṇa for peace; the ministers vehemently declare their unswerving devotion to Rāvaṇa and unstinted enthusiasm for war; Sītā's speech before the Agnidivya presents her as an idol of supreme self-respect, and self-confidence too. Thus, dialogues have been handled dextrously as an effective instrument for depicting a sentiment, spotlighting a character or describing an incident.

#### Metre

Shorter metres like the Anustup of the original Rāmāyaṇa and the Indravajra, Upendravajra and mixed Upajati were admirably suited to Bhatti's craze for speed and simplicity. Anustup is employed for almost the whole of Cantos IV to IX and XIV-XXII. A metrical change at the end of every canto comes in as an essential feature of the art epic. Indravajrā and Upendravajra differ only in their first syllable, while Upajati is a mixture of the two. That is why Bhatti has employed them without distinction almost exhaustively in Canto I-III and . XI-XIII. Canto XIV as well as Canto XVIII begins and ends with an Upajāti verse. The Bhattikāvya begins with a rare Rucirā verse. Tanumadhyā (X. 12, 16), Toţaka (X. 4, 5, 9), Nardataka (XXI. 21), Mandākrāntā (XIX. 30), and Sragdharā (XXII. 28) occur only sparingly, as if for a change. Canto X being illustrative of the different metres, naturally contains a variety of them, including the rare Nandana, Tanumadhya, Pramitaksara and Sundari, along with the traditional Drutavilambita, Puspitagra, Mālinī, Vamsastha as well as the Vedic Aupacchandasika. Aryagītī is predominant in Canto XIII, probably because its length was found convenient for illustrating the Bhāṣāsama diction. The longer metres like Śardulavikridita, Sragdhara, etc. are used very sparingly which has contributed greatly to the ease, clarity and lucidity of style, for longer verses result in undue elaboration of thought and expression too.

As many as twenty-six different metres have been used by Bhatti. Bhatti's versification distinguishes him as a past-

master in the art of suiting the sound to the sense and even Magha seems to emulate him in this respect.

# Bhattikavya and the Ramayana: Omissions and alterations

Bhatti's account of the biography of Rama, though based generally on the Valmiki-Rāmāyaṇa, differs from it firstly in its length. The number of chapters and verses varies in the different versions of the Rāmāyaṇa which claims to have five hundred cantos with twenty-four thousand verses. Bhatti's account is divided twenty-two cantos containing 1650 verses, in all. Bhatti has done away with all the introductory portions, the whole of the Uttarakāṇḍa, all didactic diversions, geographical and biographical anecdotes and unduly long descriptions.

Besides trimming all the said cumbrous details, he has made a few alterations too. His narrative begins directly with a description of King Dasaratha followed by that of Ayodhya in just four verses; thus he has reversed the order of descriptions. Dasaratha's mention as a Saiva is the poet's innovation. introduced probably because he himself was a Saiva. All the details about the sacrifice for sons are dropped and the queens partake of the remnants of the oblation instead of the 'payasa' given by the 'Yajñapurusa'. Śanta is not introduced in this context: nor does Vasistha interfere on behalf of Viśvamitra for sending the princes with him. The beautiful description of autumn during the princes' journey is the poet's innovation. The vidyas given by Viśvāmitra are called Jaya and Vijaya, not Bala and Attbala. Rama receives missiles from Visvamitra before, and not after, killing Tadaka. The marriage of the three brothers of Rama are not mentioned at all. Defeated Parasurama's retirement to Mahendra mountain is also dropped. No consultations are held before the announcement of Rama's coronation. Manthara is not brought in at any juncture. Laksmana's and Sītā's solicitations for being taken to the forest are dropped; they straitghway accompany Rama. Guha is not mentioned, nor are the lamentations of Sumantra narrated. Rama himself gives his wooden sandals to Bharata, without being asked for them. Śarabhanga and Agastya are not introduced and the beautiful pen pictures of the seasons are dropped. Surpanakha

appears in a beautiful form instead of her natural ugly look. She is punished not for trying to assault Sītā, but for her advances to Laksmana, on being rejected by Rama. Far from guarding Sītā in a secluded cave, Laksmana helps Rāma in fighting Khara and Dūsana. Rāvana does not carry away Sītā in a chariot, but flies away through the sky holding her in his arms. The dropping of ornaments by Sītā as well as Indra's sending her a divine drink is not mentioned. Rama's encounter with Triloki follows instead of preceding his meeting with Jatāvu. Dīrghabāhu is mentioned in the place of Kabandha. The cause of the enmity between Vali and Sugriva is not narrated, nor is Tara's lamentations for Vali mentioned. The Mainaka episode follows Hanuman's encounter with the demoness whose name (Surasa) is not given. His encounter with Lanka, the description of Puspaka, his eulogy of Dasaratha's family and the Indra-kaka episode are all done away with. The description of Sītā after Lankādahana, introduced rather abruptly, does not appear as natural as in the Ramayana. The description of the ocean on Hanuman's return journey is newly introduced only for illustrating the figures of speech. Similarly, the amorous activities of Lanka youths are newly inserted for illustrating the quality of Madhurya. The ocean is described once again for illustrating Bhasasama diction. The Śuka-Sarana, the Maya-Sira and the Sugrīva-Rāvanayuddha episodes are dropped. So also, the battle with Vajradamstra, the appearance of Mahendra and Rama's fight with Makaraksa are omitted. Ravana's lamentations for Kumbhakarna are newly introduced for illustrating the Lrt-lakara. Ravana's being dissuaded by his ministers from killing Sītā after Indrajit's death is not mentioned. The physician Susena is not introduced. Vayu, Vasundhara, the Night and the Day and the Sun are invoked by Sītā and they, along with Agni, declare her chastity. Vālmīkī has mentioned Kubera, Yama, Indra, Varuna, Mahadeva, Śiva and Brahma. The arrival of Dasaratha is announced by Siva and not Agni.

Bhatti has thus dropped a few of the characters in the Ramayana. Yet his characterisation of the principal characters

generally agrees with that in the Vālmīki-Rāmāyana and as such, it is not necessary to outline each and every character, for all of them are well-known to the reader.

#### II. GRAMMATICAL ANALYSIS

#### General technique

Bhatti himself has never once mentioned that the purpose of his work was to illustrate the sūtras of Pānini and some figures of speech, metres and poetic qualities. But this selfevident purpose has been unanimously understood by the different commentators who declare the Bhattikavva to be a 'Dvyāśraya-kāvya'. Bhatti has not, however, illustrated all the sūtras of Pānini, nor has he followed Pānini's order in illustrating them. He has selected only a few adhikaras and introduced Prakirna verses at intervals for the sake of ease and lucidity. Usually he has given one example for each sūtra, but has observed no rigidity in the matter. Obsolete or complex examples are consciously avoided. Nor is Bhatti particular about illustrating each and every sūtra. Bhatti has shown a keen awareness of poetic flaws in avoiding the burden of too many illustrations. He has never given a counter example. His composition is essentially poetic in nature; he has never named or quoted a sūtra even once or indulged in pedantic discussions or definitions. All these are provided by the commentators who knew that the kavya was vyakhyagamya. Even the division into the four Kandas is the doing of the commentators.

# Arrangement

Grammatically the Bhaṭṭṭl-kāvya is divided by the Bhāṣya-karas into four  $k\bar{a}ndas$ :

- I. The Prakirṇa-kāṇḍa (I to V. 96) does not follow any regular pattern in illustrating the sūtras. That is why it is called prakirṇa—scattered—i.e., dealing with miscellaneous rules. Such prakirṇa verses are introduced at intervals in the Adhikāra-kāṇḍa too.
- II. Adhikāra-kāṇḍa (Cantos V. 97 to IX). Barring the prakīrņa verses, this kāṇḍa generally illustrates Pāṇini's sūtras,

picking up a group, suited to his narrative portion, and illustrating that particular group, in its proper order. The chart below will illustrate the details in Bhaṭṭi's arrangement.

(The verses that are not included in this chart are Prakirna verses).

| Canto & vv. No. | Pāṇini's sūtras  | Adhikara                        |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| V. 97-100 (4)   | 3.2.16-23 (8)    | Ţa                              |
| 104-107 (4)     |                  |                                 |
| VI. 1- 4 (4)    | 3.1.35-41 (7)    | Ām                              |
| 8-10 (3)        | 1.4.51 (1)       | Duhadi                          |
| 16-34 (19)      | 3.1.45-66 (22)   | Sic                             |
| 35-39 (5)       | 3.1.78 (1)       | Śnam                            |
| 47-68 (22)      | 3.1.96-132 (37)  | Kṛtya                           |
| 72-87 (16)      | 3.1.133-150 (18) | Kṛt                             |
| 88-94 (7)       | 3.2.1-15 (15)    | Sopapada-Krt                    |
| 95-109 (15)     | 3.2.28-47 (20)   | Khas and Khac                   |
| 110-112 (3)     | 3.2.48-50 (3)    | Да                              |
| 113-146 (34)    | 3.2.51-12.6 (76) | Sopapada-Kṛt                    |
| VII. 1-27 (27)  | 3.2.134-177 (44) | Tacchilika-Kṛt                  |
| 28-33 (6)       | 3.3.1-16 (16)    | Niradhik ara-Kṛt                |
| 34-85 (52)      | 3.3.18-128 (111) | Bhāve                           |
| 67-78 (11)      | 3.3.94-112 (19)  | Strilinga                       |
| 78-85 (8)       | 3.3.113-128 (16) | Kṛtya-Lyuṭ                      |
| 91-93 (3)       | 1.2.1-4 (4)      | Nit                             |
| 94-107 (14)     | 1.2.5-26 (22)    | Kit                             |
| VIII. 1-49 (49) | 1.3.12-77 (66)   | Atmanepada                      |
| 49-69 (21)      | 1.3.78-93 (16)   | Parasmaipada                    |
| 70-84 (15)      | 1.4.24-54 (31)   | Kāraka                          |
| 85-93 (9)       | 1.4.83-98 (16)   | Karmapravacaniya,<br>Anabhihita |
| 94-130 (37)     | 2.3.1-73 (73)    | Vibhakti                        |
|                 |                  |                                 |

| Canto & vv. No. | Pāṇini's sūtras | Adhikāra      |
|-----------------|-----------------|---------------|
| IX. 8-11 (4)    | 7.2.1-7 (7)     | Sici-vṛddhi   |
| 12-22 (11)      | 7.2.8-34 (27)   | It-pratisedha |
| 23-57 (35)      | 7.2.35-78 (44)  | Iţ.           |
| 58-66 (9)       | 8.3.34-48 (15)  | Satva         |
| 67-91 (25)      | 8.3.55-119 (65) | Şatva         |
| 92-109 (18)     | 8.4.1-39 (39)   | Ņatva         |

III. The Prosanna-kāṇḍa (X, XI, XII, XIII). No grammarian includes rhetorics in his treatment of grammar. Bhatṭi, according to his commentators, has chosen to do so and hence this Kāṇḍa interrupts the regular illustrative treatment of grammar. Canto X illustrates the then known Alaṅkāras, Canto XI, the quality of Mādhurya, Canto XII he Bhāvikatva Guṇa of a composition and Canto XIII the Bhāṣāsama diction. It is hard to say whether the kāṇḍa is styled as Prasanna because of Bhaṭṭi's fondness for the Prasāda-guṇa (Lucidity and clarity of style).

IV. The Tinanta-kāṇḍa: (XIV-XXII). This illustrates the verbal forms of nine Lakāras (tenses and moods). A particular tense or mood is chosen so as to suit the narrative portion and not in accordance with the original order. Often Bhaṭṭi has chosen more than one example of a tense or a mood and sometimes has woven a garland of similar forms in a single verse. This is the most lucid, fluent, clear and simple portion in the Bhaṭṭikāvya. The order of illustrations is given below. Only nine Lakāras out of the regular ten are illustrated, one in each canto. The tenth Leṭ-lakāra is omitted, being Vedic. Liṭ-XIV (437 illustrations); Lun-XV (416); Lṛṭ-XVI (111); Lan-XVII (345); Laṭ-XVIII (126); Lin-XIX (73); Loṭ-XX (84); Lṛṇ-XXI (35); Luṭ-XXII (31).

#### **Omissions**

It is next to impossible to enlist all the sūtras that are omitted by Bhatti, but some broad guidelines are mentioned below.

- 1. The use of the Vedic language would have been archaic in Classical Sanskrit. Hence the illustration of Vedic sūtras was not possible for Bhatti.
- 2. Bhatti confined himself to Pāṇini's sātras and did not take up any of the vārttikas of Kātyāyana for illustration. Jayamangala, Mallinātha and other commentators used a few of them for elucidating certain formations.
- 3. Accent, a peculiarity of Vedic Sanskrit, was lost in Classical Sanskrit. Hence Bhatti has omitted the *it-s* (indicatory consonants). Out of tavyat-tavyayaniyarah he has illustrated \*tavya, \*ya and \*aniya forms, dropping tavyat.
- 4. I. 2.14, 3.47, 4. 96; II. 3.43, 3.51; III. 2.34, 3.34, 3.35; VIII. 3.86, 3.99, 3.100 are omitted in the Adhikara-kaṇḍa.
- 5. From among the Samjñās and the Pratyāhāras he illustrates only the most apt alternative and omits all the others.
- 6. Out of a group of roots included in one sūtra Bhatti selects only one and drops all others.
- 7. Bhatti generally does not repeat his illustrations; that is why he usually avoids the later Adhyaharas (recurring applications); sometimes, however, he illustrates the later Adhyahara dropping the earlier one.
- 8. Out of synonyms (artha) too, all, but the initial one, are dropped.
- 9. Similarly, only one example each is given out of the *Uṇādi* and the *Suṣamādi* groups. Optional forms, possible according to *sūtras* attributed to ancient grammarians, barring one or two exceptions, are never illustrated. Suitable examples of all the optional forms are given only when the *sūtra* is very small. Once, however, fifteen out of twenty options given in a longer *sūtra* are illustrated.
- 10. Out of the *Nipatanas* too, only one befitting illustration is given, unlike the later poets. Out of two or more *Nipatanas* having the same sense, only one is illustrated. Three

out of six or more are illustrated in very rare cases. Unusual Nipātanas are illustrated with one example each.

- 11. Rare and obsolete roots are dropped while illustrating a particular suffix. The inapplicable sense of a root with more than one meaning is not illustrated. Out of synonymous roots only one is illustrated.
- 12. Only one root out of two or more injuncted for one prefix is illustrated. If more than one prefix be injuncted to more than one root, only one example is generally given. More examples are found only in two cases.
- 13. Suffixes too are illustrated in the same economical fashion as above. The most befitting root and suffix is usually selected for illustration, doing away with all other possible permutations and combinations.
- 14. The same is the case in respect of the illustrations of Upapadas too.
- 15. Only two or three examples are given for long  $s\bar{u}tras$  injuncting about fifteen or more options.
- 16. Throughout, Bhatti has given only one example of a case ending injuncted in a  $s\bar{u}tra$ . Examples which have to be elucidated with the help of  $V\bar{a}rttikas$  are also treated with the same brevity.

Thus Bhatti has adopted the policy of brevity and speed on the grammatical plane as well as on the narrative plane. And, this has evidently been mutually beneficial in maintaining the simplicity, fluidity and balance on each plane.

# The Prasanna-kāṇḍa: Figures of Speech

The Prasana-kanda is supposed to illustrate some poetic qualities and figures of speech. Figures of speech are used in other cantos also; but there they serve as a natural means of carrying home the poetic thought or idea. They are used very sparingly and the style is nowhere loaded with artificial figures except in Carto Ten which aims specially at illustrating them.

Both Śabdālankāras and Arthālankāras are illustrated by Bhatti.

Rhyme or Yamaka remained predominant in the earlier school of poetics represented by the Agni-purāṇa, Bhāmaha, Vāmana and Daṇḍin. Bhaṭṭi seems to belong to this school. Dr. Kane has pointed out how Bhaṭṭi's treatment of Yamakas illustrated in twenty-one verses (X. 2-22) corresponds to that adopted in Bharata's Nāṭyaśāstra.¹ Yamakas are illustrated in accordance with their position in a couplet or the peculiar design produced with their help.

- 1. युक्पादयमक X. 2: The 2nd and the 4th pādaṣ have the same letters in the same order.
- 2. पादान्त्ययमक X. 3: Rhyme at the end of all the four lines of the verse.
- 3. पादादियमक X. 4.
- 4. पादमध्ययमक X. 5.
- चक्रवालयमक X. 6: All the words in each pāda have an end rhyme—ग्रवसितं हिसतं प्रसितं (मुदा)।
- 6. समुद्गयमक X. 7: First pada rhymes with the third and second with the fourth.
  - 7. काञ्चीयमक X.8: The end of the previous pāda rhymes with the beginning of the following throughout the verse, producing a chain-like effect.
  - यमकावली X. 9: Rhyming pairs of three letters following in sequence throughout the verse—न गजा नगजा, दियता दियता, विगतं विगतम् ।
- 9. अयुक्पादयमक X. 10: The first and the third pāda's have the same letter arrangement.

<sup>1.</sup> History of Alankara Literature, pp. 72-78.

- 10. पादाद्यन्तयमक X. 11: A rhyme in the beginning and another at the end of each line.
  - 11. मिथुनयमक X. 12: The same letter arrangement in the third and the fourth line.
  - 12. वृन्तयमक X. 13: The first few letters are the same in all the four pādas. They form, as it were, the common stem stalk of of the flower-like verse.
  - 13. पुष्पयमक X. 14: The last few letters are the same in all the four lines, resembling similar petals of a flower.
  - 14. पादादिमध्ययमक X. 15: The first few letters in every line rhyme with the middle letters— जनमता दद्शे जनकात्मजा।
  - 15. विषययमक X. 16: The first and the fourth lines are the same.
  - 16. मध्यान्तयमक X. 17: In every line a few middle letters rhyme with the letters.
  - 17. गर्भयमक X. 18: The second and the third lines are the same.
  - 18. सर्वयमक X. 19: All the padas are the same.
  - 18. महायमक X. 20-21: The verses have the same letter arrangement, but different senses.
  - 20. ग्राद्यन्तयमक X. 22: The verse begins with one pair of rhyming letters, and ends with another.

Besides Yamaka, only Anuprāsa out of the Śabdālaṅkāras is illustrated in this canto; cf., verse X 1. There are examples of Anuprāsa (alliteration) in other cantos too (V. 66, 71; VIII. 26, 65, 71, 131; IX. 19; XX. 10).

Of the Arthalankaras, Dipaka (Lamp on the threshold) is the first to be illustrated in three different varieties: (1) Adidīpaka (X. 23); (2) Madhyadīpaka (X. 25); and (3) Antadīpaka (X. 24), according as the common verb is mentioned in the beginning, middle or the end of the verse respectively. Javamangala calls these Dipaka because each action illuminates the consequent one. He has divided Adidipaka into eka-tin and aneka-tin. Mallinatha disagrees with Jayamangala and takes X 23 and X.24 as Kayvalinga. Then follows Rupaka (metaphor) illustrated in five verses (X. 26-30). Mallinatha describes X. 26 as Sāvayava-Rūpaka (=Sānga-Rūpaka); X. 27 is Viśesopamā-vukta-kamalaka-Rūpaka according to Jayamangala, while Mallinatha takes it to be an Utpreksa, X. 28 is named differently as Avatamsaka, Śesarthanvasita, Khanda-Rūpaka (Jayamangala) and Rupakatiśavokti-Sankara (Mallinatha), Ekadeśa-Vivarti (Bhamaha) and Avayava-Rupaka (Dandin).

The above observations will suffice to Ishow how opinions differ regarding the alankaras illustrated in different verses. In the absence of a definite indication by Bhatti himself, it is next to impossible to remove this confusion so as to present a clear picture of Bhatti's plan. Hence we give only a broad outline of the figures illustrated by him according to the two commentators Jayamangala and Mallinatha.

Rupaka is followed by Upamā (Simile) (X. 31-36); इव, यथा, सह, तद्धित, लुप्त, सम, आम, इव, उपम, कल्प, तुल्य, प्रतिम, यथा, वत्, सद्ग, सद्ग, सिन्तभ and सम are the words used for denoting semblance. Upamā is the most common alankāra in Sanskrit poetry and the Bhattikāvya is no exception. Bhatti has drawn his objects of comparison (in all alankāras based on semblance) from a very wide canvas, —religion and mythology, grammar and education, geography and nature, flora and fauna, social and political science, in fact, anything and everything, under the sun. Arthāntaranyāsa illustrated in X. 37, but its examples are found in many other cantos too (II. 6, VI. 20, 24, XI. 11, XII. 74). X. 38, 39 are Ākṣepa according to Jayamangala; but X. 38 is Arthāntaranyāsa according to modern rhetoricians.

Then come Vyatireka X. 40, Vibhavana X. 41, and Samasokti X. 42: (also in XI. 14). X. 43 is Atisavokti (also VIII. 2 and IX. 6). according to Javamangala: but, Mallinatha calls it Svabhavokti. About Yathasankhya (X. 44) and Utpreksa (X. 45) there is no difference of opinion. Examples of all the four types of Utpreksa are found elsewhere but in Canto X only Krivotpreksa is to be found which is obviously predominant in the composition. X. 70 is also Utpreksa but it is called Utpreksavayava by Jayamangala and Rupakotpreksa-Sankara by Mallinatha. Varta (X. 46) is actually Syabhayokti. Bhamaha, however, does not accept Svabhavokti as an alankara. Preyan (X, 47), Rasavat (X 48), and Urjasvala (X, 49) are designated by later authors as rasalankara-s. Parvavokta (X. 50) is Bhrantiman according to Mallinatha. Samahita (X. 51) and Udara (X. 52) are included under Samadhi and Udara-guna by some later rhetoricians. X. 53, 54 are also Udāra (Udātta according to Mallinatha). X 55, 56, 57 are different types of Ślesa (double-meaning verses). Apanhuti (X, 58), Viśesokti (X. 59). Vyajastuti (X. 60) are self-evident. Upama-rūpaka (X. 61) is not unanimously accepted as an alankara. But Tulyayogitā (X. 62), Nidarśanā (X. 63), Virodha (X. 64), Upameyopama (X. 65) and Sahokti (X. 66) are widely accepted alankaras. X. 67 is Utpreksa-Arthantaranyasa-Sankara, while X. 68 is Sasandeha, X. 69, Ananvaya, X. 70, Utprekṣāvayava, and X. 71 has a Samsrsti of Ślesa and Virodha. X. 72 illustrates Āśíh and Visama while X. 73 contains a Parisankhya.

Bhaţţi was a past-master in the art of natural descriptions (or Svabhāvokti-alaṅkāra) of things, of human and other beings, mental conditions as also actions. He differs from Bhāmaha in not accepting Aprastutapraśaṁsā and not rejecting Svabhāvokti, Hetu and Vārtā as figures of speech. He has dropped Leśa and Sūkṣma which are accepted by Daṇḍin and has accepted Nipuṇa which is not mentioned by Daṇḍin and Bhāmaha. Hence Dr. Kane has come to the conclusion that Bhaţţi, Bhāmaha and Daṇḍin followed some older text (not unearthed so far) with a few changes, according to their own convictions.

# महिकाञ्यम् THE POEM BY BHATTI

### श्रथ प्रथमः सर्गः

ग्रभून्नृपो विबुधसखः परन्तपः श्रुतान्वितो दशरथ इत्युदाहृतः ।
गुणैवरं भुवनिहतच्छलेन यं सनातनः पितरमुपागमत् स्वयम् ॥ १ ॥
सोऽध्येष्ट वेदांस्रिदशानयष्ट पितृनपारीत् सममंस्त बन्धून् ।
व्यजेष्ट षड्वर्गमरंस्त नीतौ सशूलघातं न्यवधीदरींश्च ॥ २ ॥
वसूनि तोयं घनवद्वचकारीत् सहाऽऽसनं गोत्रभिदाऽऽध्यवात्सीत् ।
न व्यम्बकादन्यमुपास्थिताऽसौ यशांसि सर्वेषुभृतां निरास्थत् ॥ ३ ॥
पुण्यो महाब्रह्मसमूहजुष्टः सन्तर्पणो नाकसदां वरेण्यः ।
जन्वाल लोकस्थितये स राजा यथाऽध्वरे विह्नरभिप्रणीतः ॥ ४ ॥

#### NOW CANTO I and participated to the self-

- 1. There lived a king, a friend of the wise (or gods), an annoyer to the enemies, conversant with the Vedas, superior by his qualities, known as Daśaratha, whom the Eternal Himself approached as (His) father on the pretext of benefitting the world.
- 2. He studied the Vedas, sacrificed to the gods, satisfied the manes, honoured the kinsmen, vanquished the host of the six enemies (vices), took delight in politics and destroyed his foes, cutting them down at their very roots.
- 3. He distributed riches just as the cloud scatters water, sat with Indra on (his) throne, worshipped none else than Siva and (by his might) destroyed the reputations of all archers.
- 4. Resorted to by groups of eminent brahmins, that excellent and holy king who satiated the gods, shone with ardour

स पुण्यकीतिः शतमन्युकल्पो महेन्द्रलोकप्रतिमां समृद्धचा।

प्राध्यास्त सर्वर्तुसुखामयोध्यामध्यासितां ब्रह्माभिरिद्धबोधै: ॥ ४ ॥

निर्माणदक्षस्य समीहितेषु सीमेव पद्मासनकौशलस्य।

कथ्वंस्कुरद्वत्नगभिस्तिभर्या स्थिताऽऽवहस्येव पुरं मघोन: ॥ ६ ॥

सद्वत्नमुक्ताफलवज्रमाञ्जि विचित्रधातूनि सकाननानि।

स्त्रीभिर्युतान्यप्सरसामिवौधैमेरोः शिरांसीव गृहाणि यस्याम्॥ ७ ॥

प्रान्तीनिविष्टोज्ज्वलरत्नभासो गवाक्षजालैरभिनिष्पतन्त्य: ।

हिमाद्रिटज्क्वादिव भाग्ति यस्यां गङ्गाम्बुपातप्रतिमा गृहेभ्य: ॥ ६ ॥

धम्यांसु कामार्थयशस्करीषु मतासु लोकेऽधिगतासु काले।

विद्यासु विद्वानिव सोऽभिरेमे पत्नीषु राजा तिसृष्क्नमासु ॥ ९ ॥

for the preservation of his subjects, like the holy fire consecrated in the sacrifice.

- 5. He, of auspicious fame and similar to Indra, lived in Ayodhyā which, in prosperity, resembled Amarāvatī, was pleasant in all seasons and was inhabited by brahmins with blazed intellect;
- 6. —(Ayodhyā) which, seemed to be the limit of the expertise of the undertakings of the Creator who was careful in (the art of) creating, and stood laughing, as it were, at the city of Indra, with the rays from its jewels scintillating upwards;
- 7. —(Ayodhyā) which had residences provided with excellent jewels, pearls and diamonds, having various metals (or mineral dyes), was provided with gardens thronged by ladies, thus resembling Mt. Meru thronged by streams of divine damsels, having the best jewels, pearls and diamonds, different metals and forests;
- 8. —(Ayodhya) wherein the bright colours of the effulgent jewels stored within, being diffused through latticed windows, shone forth like the waterfalls of the of the Ganges from the peaks of the Himalayan mountain.
- 9. Just as a learned person takes delight in the three best lores that are consistent with duty, conducive to love, riches

CANTO I ]

पुत्रीयता तेन वराङ्गनाभिरानायि विद्वान् ऋतुषु क्रियावान् ।
विपिक्तिमज्ञानगितर्मनस्वी मान्यो मुनि: स्वां पुरमृष्यश्रङ्गः ॥ १० ॥
ऐहिष्ट तं कारियतुं कृतात्मा कतुं नृपः पुत्रफलं मुनीन्त्रम् ।
ज्ञाताश्यस्तस्य ततो व्यतानीत् स कर्मठः कर्म सुतानुबन्धम् ॥ ११ ॥
रक्षांसि वेदीं परितो निरास्थदङ्गान्ययाक्षीदिभितः प्रधानम् ।
शेषाण्यहौषीत् सुतसम्पदे च वरं वरेण्यो नृपतेरमार्गीत् ॥ १२ ॥
निष्ठो गते दित्तमसभ्यतोषे विहितिमे कर्मणि राजपत्न्यः ।
प्राशुकृंतोच्छिष्टमुदारवंश्यास्तिस्रः प्रसोतुं चतुरः सुपुतान् ॥ १३ ॥

and glory, are honoured in the world and are acquired at proper time, (so also) the king rejoiced with his three lawfully wedded, excellent wives, who were accepted at proper times, conducive to love, wealth and fame, and honoured by the world.

- 10. By him, desirous of having sons, was, through lovely women, brought to his own city, the learned, high-souled and revered sage Rsyasringa, well-versed in sacrifices and fully ripened in his access to learning.
- 11. The self-controlled king desired the great sage to get performed a sacrifice with sons as its fruit. Expert in his work, he (the sage) who understood his (the king's) intention, performed the sacrifice that would result in sons.
- 12. The most-covetted (sage) drove away the rākṣasas from around the altar, performed subsidiary rites at both ends of the main sacrifice, poured (into the fire) the remaining (main part) of the oblations and sought for the boon of plenty of sons.
- 13. The prescribed ritual, of satisfying the members of the assembly with gifts, having reached its completion, the three wives of the king, born of illustrious families, ate the remnants of the oblations in order to beget four noble sons.

कौसल्ययाऽसावि सुषेन रामः, प्राक्केकयोतो भरतस्ततोऽभूत्।
प्रासोष्ट शत्रुघ्नमुदारचेष्टमेका सुमित्रा सह लक्ष्मणेन।। १४।।
प्राचींद् द्विजातीन् परमार्थविन्दानुदेजयान् भूतगणान् न्यषेधीत्।
विद्वानुपानेष्ट च तान् स्वकाले यितर्वसिष्ठो यिमनां वरिष्ठः।। १४।।
वेदोऽङ्गवांस्तैरिखलोऽध्यगायि शस्त्राण्युपायंसत जित्वराणि।
तं भिन्नवृत्तीन्यपि मानसानि समं जनानां गुणिनोऽध्यवात्सुः।। १६।।
ततोऽभ्यगाद् गाधिसुतः क्षितीन्द्रं रक्षोभिरभ्याहतकर्मवृत्तिः।
रामं वरीतुं परिरक्षणाऽथं राजाऽऽजिहत् तं मधुपर्कपाणिः।। १७।।
''ऐषीः पुनर्जन्मजयाय यत् त्वं रूपादिबोधान्त्यवृत्वच यत्ते।
तत्त्वान्यबुद्धाः प्रतन्नि येन ध्यानं' नृपस्तिच्छविमत्यवादीत्।। १८।।

<sup>14.</sup> First Rāma was given birth to, in ease, by Kausalyā: then was born Bharata from Kekyaī; Sumitrā alone gave birth to Śatrughna of magnificent deeds along with Lakṣmaṇa.

<sup>15.</sup> Vasistha, the learned ascetic and the supermost of the observers of restraint, honoured the brahmins that had realised the highest reality, drove away the hosts of terrific devils that caused (people) to tremble and had them (the princes) initiated (i.e., their thread ceremony performed) at the proper time.

<sup>16.</sup> By them was learnt the Vedic lore along with its auxiliaries, and were acquired victory-giving weapons; (thus) those virtuous (princes) settled themselves equally into the hearts of the people even though they (the people) had different vocations.

<sup>17.</sup> Later, Viśvāmitra whose performance of sacrifices had been hampered by demons, approached that king to seek Rāma for the protection (of the sacrifices). The king, honoured him with madhuparka offerings in his hand.

<sup>18.</sup> The king spoke thus: "I hope that you are free from hindrances in your meditations intended for the conquest of rebirth which cease after the realisation of the (Ultimate) Form, and other things, and through which you grasp the subtlest principles."

CANTO I ] 5

श्राख्यन् मुनिस्तस्य शिवं समाधे "विघ्नित रक्षांसि वने कतूंश्च।
तानि द्विषद्वीर्यनिराकिरिष्णुस्तृणेढु रामः सह लक्ष्मणेन" ।। १९ ॥
स शुश्रुवांस्तद्वचनं मुमोह राजाऽसहिष्णुः सुतविप्रयोगम् ।
श्रहंयुनाऽथ क्षितिपः शुभंयुरूचे वचस्तापसकुञ्जरेण ॥ २० ॥
"मया त्वमाप्थाः शरणं भयेषु वयं त्वयाऽऽप्याप्स्मिह धमंवृद्धचै ।
क्षात्रं द्विजत्वं च परस्पराऽथं शङ्कां कृथा मा, प्रहिणु स्वसूनुम् ॥ २१ ॥
धानिष्यते तेन महान् विपक्षः स्थायिष्यते येन रणे पुरस्तात् ।
मा मां महात्मन् परिभूरयोग्ये न मद्विधो न्यस्यित भारमग्र्यम्" ॥ २२ ॥
'कृष्यन् कुलं धक्ष्यित विप्रविद्व्यास्यन् सुतस्तप्स्यित मां समन्युम्' ।
इत्थं नपः पूर्वमवाल्लोचे, ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य ॥ २३ ॥

<sup>19.</sup> The sage told him, "(There is) welfare for my meditation. But the demons destroy the sacrifices in the forest. Along with Laksmana, let Rama, capable of destroying the prowess of the enemy, kill them."

<sup>20.</sup> Unable to bear separation from his sons, the King who heard that speech fainted. That protector of the earth (the King) who possessed good fortune was then addressed these words by the eminent sage possessed of egotism.

<sup>21. &</sup>quot;You have been approached by me as a protector in calamities; we also have been approached by you for the prosperity of *Dharma*. The Kşatriya race and the Brahmana race are for each other. Do not enter ain any fear. Send (your) son.

<sup>22. &</sup>quot;By him, who will stand at the vanguard in the battlefield, (even a) great adversary will be killed. Oh high-souled one, do not disregard me. One like me does not lay the supreme burden upon an unworthy (person)."

<sup>23. &</sup>quot;The raging fire in the form of the brahmin's will burn out my race. By going, (my) son will torment only my grief-striken self." Thus did the king reflect first and then permit the departure of his son.

स्राशीभिरभ्यच्यं मुनिः क्षितीन्द्रं प्रीतः प्रतस्थे मुनिराश्रमाय।
तं पृष्ठतः प्रष्ठिमयाय नम्नो हिस्रेषुदीप्ताप्तधनुः कुमारः॥ २४॥
प्रयास्यतः पुण्यवनाय जिष्णो रामस्य रोचिष्णुमुखस्य धृष्णुः।
त्रैमातुरः कृत्स्नजितास्त्रशस्त्रः सक्ष्यङ्रतः श्रेयसि लक्ष्मणोऽभूत्॥ २४॥
इष्मित रघुांसहे दन्दश्काञ्जिघांसौ
धनुरिश्मिरसहां मुष्टियोडं वधाने।
वजित पुरतरुण्यो बद्धचित्राङ्गुलिते
कथमिष गुरुशोका मा रुद्दनमाङ्गलिक्यः॥ २६॥
स्य जगदुरनीचैराशिषस्तस्य विप्रास्तुमुलकलनिनादं तूर्यमाजघनुरन्ये।
अभिमतफलशंसी चारु पृस्फोर बाहुस्तरुषु चुकुवृरुच्वैः पक्षिणश्चाऽनुकूलाः॥ २७॥
इति भद्रिकाव्ये रामसम्भवो नाम प्रथमः सर्गः॥

24. Having honoured the protector of the earth with blessings, the delighted sage again set forth for his hermitage. The humble prince, having a trustworthy bow glowing with (sharp) killing arrows, followed him who led in the front.

- 25. Dedicated to (Rama's) well-being, the daring Lakṣmaṇa, who had three mothers and had acquired all the missiles and weapons, became the fellow-traveller of the victorious Rama who had a beaming face and had set out for the holy forest.
- 26. As Rāma, who had put on a wonderful finger-guard and was holding tightly in his fist his bow with arrows intent on killing harmful demons and unbearable to the enemies, was leaving, the auspicious young ladies of the city, somehow, avoided weeping though their grief was heavy.
- 27. The brahmins loudly proclaimed blessings on him; others (trumpeteers) played on their instruments loud sweet notes; his (right) arm throbbed foretelling the desired results; and, birds chirped loudly from the trees in an auspicious manner.

Here ends Canto I of Bhattikavya named

THE BIRTH OF RAMA

# श्रथ द्वितीयः सर्गः

वनस्पतीनां सरसां नदीनां तेजस्विनां कान्तिभृतां दिशां च ।

निर्याय तस्याः स पुरः समन्तािच्छ्यं दधानां शरदं ददर्श ॥ १ ॥

तरङ्गसङ्गाच्चपलैः पलाशैज्विलािश्रयं साितशयां दधन्ति ।

सधूमदीप्तािग्नरुचीिन रेजुस्ताम्रोत्पलान्याकुलषट्पदािन ॥ २ ॥

बिम्बागतैस्तीरवनैः समृद्धि निर्जा विलोक्याऽपहृतां पयोभिः ।

कूलािन सामर्षतयेव तेनुः सरोजलक्ष्मीं स्थलपद्महासैः ॥ ३ ॥

निशातुषारैनं यनाम्बुकल्पैः पत्नान्तपर्यागलदच्छिबन्दुः ।

उपादरोदेव नदत्पतङ्गः कुमुद्धतीं तीरतरुदिनादौ ॥ ४ ॥

## NOW CANTO II

- 1. Having come out of the city, he (Rāma) perceived the autumn bearing, all around, the beauty of plants, lakes, and rivers, and the radiant quarters possessing splendour.
- 2. Wearing the excessive splendour of flames on their petals (that were) tremulous on account of the contact with the ripples, the red lotuses, which had the hue of smoky blazing fire and had bees hovering (around), looked to advantage.
- 3. On seeing their own affluence snatched away by the waters through the clusters of trees on the banks that had entered (the waters) as reflections, the banks, as if through wrath, exhibited the splendour of the water-lilies by means of the blooms of ground-lilies.
- 4. With clear drops dripping from around the edges of its leaves, on account of the night dew that resembled tears from the eyes, a tree on the bank, on which the birds were chirping, bewailed, as it were, the moon-lotus at the dawn of the day.

वनानि तोयानि च नेव्रकल्पै: पुष्पै: सरोजैश्च निलीनभृद्भै: ।

परस्परां विश्मयवन्ति लक्ष्मीमालोकयाञ्चकृरिवादरेण ।। १ ।।

प्रभातवाताहितकिम्पताकृति: कृमुद्वतीरेणुपिशङ्गविग्रहम् ।

निरास भृङ्गं कृपितेव पिद्यानी न मानिनी संसहतेऽन्यसङ्गमम् ।। ६ ।।

दत्तावधानं मधुलेहिगीतौ प्रशान्तचेष्टं हरिणं जिघांसु: ।

आकर्णयन्नृत्सुकहंसनादाहलक्ष्ये समाधि न दधे मृगावित् ।। ७ ।।

गिरेनितम्बे महता विभिन्नं तोयावशेषेण हिमाभमभ्रम् ।

सरिन्मुखाभ्युच्चयमावधानं शैलाधिपस्याऽनुचकार लक्ष्मीम् ॥ ६ ।।

गर्जन् हरि: साऽम्भिस शैलकुञ्जे प्रतिध्वनीनात्मकृतान्निशम्य ।

कमं बबन्ध क्रमितुं सकोपः प्रतर्कयन्नत्यमृगेन्द्रनादान् ॥ ९ ॥

<sup>5.</sup> The woods and the waters, with (their) eyes, respectively, in the from of flowers and the white lotuses on which bees had rested, observed, as if with respect, the marvellous riches of each other.

<sup>6.</sup> The sun-lotus plant, whose frame was shaken by the morning breeze, drove out, as if enraged, the bee whose form was tawny with the pollen from the moon-lotus creeper. A self-respecting woman does not tolerate (her lover's) contact with another (woman).

<sup>7.</sup> Desirous of killing a deer that had fixed its attention on the song of the bees, (and so was standing still), the hunter, listening to the warblings of the eager swans, could not rivet his concentration on his target, (viz. the deer).

<sup>8.</sup> The cloud, shattered by the wind on the slope of the mountain, resembling snow-spray on account of the remnants of water and causing a swelling of the rivers, imitated the charm of the Lord of Mountains.

<sup>9.</sup> Roaring, on having heard the echoes aroused by himself in the watery towers of the mountain, the angry lion taking them (to be) the roars of another lion, assumed a position for attack.

अद्क्षताऽम्भांसि नवोत्पलानि रतानि चाऽश्रोषत षट्पदानाम्।

ग्राष्ट्रायि वान् गन्धवह: सुगन्धस्तेनाऽरिवन्दव्यतिषङ्गवांश्व ॥ १० ॥

लतानुपातं कुसुमान्यगृह्णात् स नद्यवस्कन्दमुपास्पृशक्च ।

कुतूहलाच्चारुशिलोपवेशं काकुत्स्य ईषत्स्मयमान ग्रास्त ॥ १९ ॥

तिग्मांशुरिश्मच्छुरितान्यदूरात् प्राञ्चि प्रभाते सिललान्यपश्यत् ।

गमस्तिधाराभिरिव दुतानि तेजांसि भानोभुवि संभृतानि ॥ १२ ॥

दिग्व्यापिनीलोंचनलोभनीया मृजान्वया: स्नेहिमिव स्रवन्ती: ।

ऋज्वायता: सस्यविशेषपङ्क्तीस्तुतोष पश्यन् वितृणान्तराला: ॥ १३ ॥

वियोगदु:खानुभवानभिज्ञै: काले नृपांशं विहितं दद्भिः ।

ग्राहार्यशोभारहितैरमायैरैक्षिष्ट पुम्भः प्रचितान संगोष्ठान ॥ १४ ॥

<sup>10.</sup> The waters with fresh lotuses were seen, the humming of bees were heard and the gently blowing breeze, fragrant by its contact with the lotuses, was inhaled by him (Rama).

<sup>11.</sup> Bending before every creeper, he plucked flowers, and leaping up to every river he sipped (water); (indeed) that descendant of Kakutstha (Rāma) sat down on every charming stone slab, smiling slightly.

<sup>12.</sup> He saw, not from far, the eastern waters tinted in the morning by the rays of the sun, as if (they were) the lustre squeezed from the sunbeams and collected on the earth.

<sup>13.</sup> He was pleased to see the straight long rows of special corn, attractive to the eyes, pervading the quarters, cleanly planted, with its interstices cleared of grass and as if it were oozing out oiliness (love).

<sup>14.</sup> He saw colonies of cowherds occupied by men who were not acquainted with the experience of the grief of separation, who paid the prescribed royal portion (taxes) in time, who were devoid of artificial embellishments and who were free from deceit.

स्त्रीभूषणं चेष्टितमप्रगरमं चारूण्यवकाण्यपि वीक्षितानि ।

ऋजूंश्च विश्वासकृत: स्वभावान् गोपाङ्गनानां मुमुदे विलोक्य ।। १४ ।।

विवृत्तपार्श्वं रुचिराङ्गहारं समुद्वहच्चारुनितम्बरम्यम् ।

श्रामन्द्रमन्थध्वनिदत्ततालं गोपाङ्गनानृत्यमनन्वयत् तम् ॥ १६ ॥

विचित्रमुच्चैः प्लवमानमारात् कृतूहलं त्रस्नु ततान तस्य ।

मेघात्ययोपात्तवनोपशोभं कदम्बकं वातमजं मृगाणाम् ॥ १७ ॥

सितारविन्वप्रचयेषु लीनाः संसक्तफेनेषु च सैकतेषु ।

कुन्वावदाताः कलहंसमालाः प्रतीयिरे श्रोत्रसुखैनिनादैः ॥ १८ ॥

न तज्जलं यन्न मुचारपङ्कजं न पङ्कजं तद् यदलीनषट्पदम् ।

न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहारयन्मनः ॥ १९ ॥

<sup>15.</sup> He was delighted to observe the innocent activity (that constituted) the ornament of womanhood, the charming though not athwart glances, and the straightforward, confidence-inspiring nature of the cowherdesses.

<sup>16.</sup> The dance of the milk-maids in which (their) sides were twisted and the body made charming movements which were attractive with the beautiful tossing buttocks and in which the rhythmic beat was marked by the slightly low sound of churning, delighted him.

<sup>17.</sup> Jumping high up from far and proceeding windwards, a flock of timid spotted deer that had reached the forest and acquired charm on the departure of the clouds, stretched his curiosity.

<sup>18.</sup> Lurking in the thick beds of white lotuses and the foam-covered sandy banks, the rows of royal swans (kalahamsas), white like jasmine flowers, were detected only from their notes, delightful to the ear.

<sup>19. (</sup>There was) no water that did not have very beautiful lotuses, no lotusus that had no bee resting within, no bee that did not hum sweetly and no humming that did not captivate the mind.

तं यायज्काः सह भिक्षुमुख्यैस्तपः कृशाः शान्त्युवकुम्भहस्ताः ।

यायावराः पुष्पफलेन चाऽन्ये प्रानर्चुरच्या जगवर्चनीयम् ॥ २० ॥

विद्यामथैनं विजयां जयां च रक्षोगणं क्षिप्नुमविक्षतात्मा ।

प्रध्यापिपव् गाधिमुतो यथाविन्निघातिय्व्यन् युधि यातुधानान् ॥ २१ ॥

प्रायोधने स्थायुकमस्त्रजातममोधमभ्यणमहाहवाय ।

वदौ वधाय क्षणदाचराणां तस्मै मुनिः श्रेयसि जागरूकः ॥ २२ ॥

तं विप्रवर्शं कृतघातयत्ना यान्तं वने रात्रिचरी डुढौके ।

जिघांसुवेदं धृतमामुरास्त्रस्तां ताडकाख्यां निजधान रामः ॥ २३ ॥

प्रथाऽऽजुलोके हृतधूमकेतुशिखाञ्जनिक्निधसमृद्धशाखम् ।

तपोवनं प्राध्ययनामिभतसम्चचरच्चारुपतित्विशिञ्जम ॥ २४ ॥

- 21. Thereafter, desirous of getting the demons killed, the son of Gādhi (Viśvāmitra) of unsoiled soul, taught him, in the prescribed manner, the magic spells ( $vidy\bar{a}$ -s),  $Jay\bar{a}$  and  $Vijay\bar{a}$ , (which had the potency) to kill hosts of demons.
- 22. Watchful about his welfare, the sage gave him various unfailing missiles that could last in fighting, in view of the impending battle, in order to kill the demons.
- 23. A demoness who, on seeing the brahmins, made efforts to kill (them), reached him (Rāma) who was walking across the forest. Having realised that she was intent to kill, Rāma who wielded blazing missiles killed that demoness named Tāḍakā.

<sup>20.</sup> Habitual sacrificers, emaciated by penance and (carrying) jugs of propitiatory water in their hands, vagrant mendicants and others fit to be worshipped, paid homage, with flowers and fruits, to him (Rāma) who was worth being worshipped by the the world.

<sup>24.</sup> Thereafter was seen the penance-grove wherein the luxuriant branches (of trees) were oily with the black soot from

क्षुद्धान्न जक्षुहंरिणान् मृगेन्द्रा विनश्वसे पक्षिगणैः समन्तात्।
नन्नम्यमानाः फलिदिसयेव चकाशिरे तत्र लता विलोलाः ॥ २५ ॥
प्राप्तृपुजन् विष्टरपाद्यमात्यैरातिथ्यनिष्णा वनवासिमुख्याः ।
प्रत्यप्रहीष्टां मधुपकं सिश्रं तावासनादि क्षितिपालपृत्रौ ॥ २६ ॥
"दैत्याभिभूतस्य युवामवोढं मन्नस्य दोर्भिर्भुवनस्य भारम् ।
हवीषि सम्प्रत्यपि रक्षतं" तौ तपोधनैरित्थमभाषिषाताम् ॥ २७ ॥
तान् प्रत्यवादीदथ राघवोऽपि "ग्रथेप्सितं प्रस्तुत कर्म धर्म्यम् ।
तपोमष्टिद्भभवतां शराग्निः संधुक्ष्यतां नोऽरिसिमिन्धनेषु" ॥ २६ ॥
प्रतृष्ट्वः कर्म ततः प्रवलृप्तैस्ते यित्रयेद्वंच्यगणैर्यथावत् ।
दक्षिण्यदिष्टं कृतमार्त्वजीनैस्तद्यात्धानैश्चिविते प्रसर्पत् ॥ २९ ॥

the flames of the fire in which oblations were offered and where the sweet warbling of the birds was drowned in the loud chant (of the Vedas).

- 25. Lions devoured not the poor deer; confidence was entertained by the flocks of birds all around; and the waving creepers there were resplendent, lowering themselves down as if through a desire of giving away (their) fruits.
- 26. The chiefs of forest-dwellers, who were adepts in hospitality, honoured them with seats, water for washing their feet, and flowers; those two princes accepted the seats and other things along with the madhuparka (offering of honey with other ingredients).
- 27. "You two have borne the burden of this world overpowered by the demons; now protect our sacrificial oblations too." Thus were the two addressed by the ascetics.
- 28. Thereupon Rāma too replied to them: "Now, begin the desired sacred rite. May the fire of our arrows be enkindled in the faggots in the form of the enemy, by the winds of your penance."
- 29. Then, with collections of sacrificial materials, they commenced the rite according to prescription. Directed by the

प्रापिङ्गरूक्षोध्वंशिरस्यबालैः शिरालजङ्क्षींगिरिकूटवध्नैः ।
ततः क्षपाटैः पृथुपिङ्गलाकैः खं प्रावृषेण्यैरिव चाऽऽनशेऽब्दैः ।। ३० ।।
अधिज्यचापः स्थिरबाहुमुिष्टरुदिञ्चताक्षोऽञ्चितविक्षणोरः ।
तांत्लक्षमणः सन्ततवामजङ्को जधान शुद्धेषुरमन्दकर्षो ।। ३९ ।।
गाधेयिविष्टं विरसं रसन्तं रामोऽपि मायाचणमस्त्रचुञ्चुः ।
स्थास्नुं रणे स्मेरमुखो जगाव मारीचमुच्चैर्वचनं महार्थम् ॥ ३२ ॥
"द्यात्मम्भिरिस्त्वं पिशितैर्नराणां फलेप्रहीन् हंसि वनस्पतीनाम् ।
शौवस्तिकत्वं विभवा न येषां व्रजन्ति तेषां वयसे न कस्मात्" ॥ ३३ ॥
"अद्यो द्विजान् देवयजीन् निहन्मः कुर्मः पुरं प्रेतनराधिवासम् ।
धर्मो ह्ययं दाशरथे ! निजो नो नैवाऽध्यकारिष्मिह वेदवन्ते" ॥ ३४ ॥

brahmins worthy of sacrificial fees and performed by persons fit to act as sacrificial priests, it was proceeding apace; (however, the fact) was known to the demons as well.

- 30. Then, as if by clouds of the rainy season, the sky was pervaded by demons bearing slightly tawny, dry and erect hair on their heads, having sinewy shanks and wide yellow eyes, and equalling the mountain summits (in size).
- 31. With his bow strung, his arms and fists steady, his eyes raised upwards, his right thigh slightly contracted and his right shank well bent, Laksmana who had stainless arrows and who pulled (his bow) hard, killed them.
- 32. Rāma too, who was famous for his missiles, spoke, with a smiling face, loud words of great significance to Mārīca who was pointed out by the son of Gādhi (Viśvāmitra), was roaring hideously, and was notorious for his magic.
- 33. "Feeding yourself on the flesh of men, you kill those that take (i.e, eat, only) the fruits of plants. Why do you not pity them whose possessions do not last (even) for the morrow?"
- 34. (Marica replied), "We eat the brahmins, kill those that sacrifice to the gods, and turn the city into an abode of dead

"धर्मोऽस्ति सत्यं तव राक्षसाऽयमन्यो व्यतिस्ते तु ममाऽपि धर्मः । ब्रह्माद्विषस्ते प्रणिहन्मि येन राजन्यवृत्तिर्धतकार्मुकेषु' ।। ३४ ।। इत्थंप्रवादं युधि सम्प्रहारं प्रचक्रतू रामनिशाविहारौ । तृणाय मत्वा रघुनन्दनोऽथ बाणेन रक्षः प्रधनान्निरास्थत् ।। ३६ ।। जग्मुः प्रसादं द्विजमानसानि द्यौर्वर्षुका पुष्पचयं बसूव । निर्व्याजिमिज्या ववृते वचश्च भूयो बभाषे मुनिना कुमारः ।। ३७ ॥ ''महीय्यमाना भवताऽतिमातं सुराध्वरे घस्मरजित्वरेण । दिवोऽपि वज्रायुधभूषणाया हृणीयते वीरवती न भूमिः'' ।। ३८ ॥ ''बलिबंबन्धे जलधिर्ममन्थे जल्लेऽमृतं दैत्यकुलं विजिग्ये । कल्पान्तवुःस्था वसुधा तथोहे येनैष भारोऽतिगुर्बनं तस्य'' ।। ३९ ॥

men. For, Oh Son of Dasaratha, that is our duty. We are not at all authorised (entitled) to (perform) Vedic rituals."

<sup>35. (</sup>Rāma spoke to him again). "Oh demon, true, this may be your duty. But, I, too, have another duty which runs contrary (to it), whereby I, following the profession of a warrior and wielding the bow and arrows, have to kill you, the brahmin-hater."

<sup>36.</sup> Conversing thus, Rāma and the demon started exchanging blows in the fight. Then taking him as a (mere) blade of grass, the descendant of Raghu (Rāma) banished the demon from the battle-field with an arrow.

<sup>37.</sup> The minds of the brahmins regained composure; the sky became a showerer of heaps of flowers; the sacrifice proceeded without trouble and the prince was again addressed (these) words by the sage:

<sup>38. &</sup>quot;Being honoured beyond limits by you, Oh vanquisher of cannibals, the earth, (now) possessed of warriors, does not feel ashamed even before the heaven that has the adamant-weaponed (Indra) for its ornament.

<sup>39. &</sup>quot;This burden (was) not too heavy for you by whom Bali was tied down (as Vamana), the ocean was churned (as the

इति बुवाणो मधुरं हितं च तमाञ्जिहन् मैथिलयज्ञभूमिम् ।

रामं मुनिः प्रीतमना मखान्ते यशांसि राज्ञां निजिघृक्षयिष्यन् ।। ४० ॥

इतः स्म मित्रावरुणौ किमेतौ किमश्विनौ सोमरसं पिपासू ।

जनं समस्तं जनकाश्रमस्थं रूपेण तावौजिहतां नृसिहौ ॥ ४९ ॥

श्राजिग्रहत् तं जनको धनुस्तद्येनादिषद् दैत्यपुरं पिनाकी ।

जिज्ञासमानो बलमस्य बाह्वोर्हसन्नभाङ्कीद् रघुनन्दनस्तत् ॥ ४२ ॥

ततो नदीष्णान् पथिकान् गिरिज्ञानाह्वायकान् भूमिपतेरयोध्याम् ।

वित्सुः मुतां योधहरैस्तुरङ्गौध्यंसर्जयन्मैथिलमर्थमुख्यः ॥ ४३ ॥

divine tortoise), the demon race was vanquished (as Mohinī) and the earth standing in danger at the end of the aeon was sustained (as the Great Boar)."

- 40. Speaking these sweet and beneficial words, the sage whose mind was pleased at the completion of the sacrifice (and) who desired to have the glories of kings surpassed, made that Rāma go to the place of the sacrifice of the king of Mithila.
- 41. "Are these Mitra and Varuna that are coming or are they the two Aśvinī-kumāras that have arrived, desirous of drinking Soma juice?"—Those two excellent (lions among) men, made all the people residing in Janaka's hermitage doubt like this by (their) charm.
- 42. Desirous of knowing the strength of his (Rāma's) arm Janaka made him wield the bow wherewith the *Pināka*-bearer (Śiva) had struck down the city of the demon; the scion of Raghu, broke it, smiling.
- 43. Thereafter, desirous of giving away his daughter, the lord of the people of Mithilā dispatched to Ayodhyā, on horses that (usually) carried warriors, messengers conversant with the rivers, expert travellers acquainted with the mountains, who would invite the King (Daśaratha).

क्षिप्रं ततोऽध्वन्यतुरङ्गयायी यविष्ठवद् वृद्धतमोऽपि राजा।

ग्राख्यायकेभ्यः श्रृतसूनुवृत्तिरग्लानयानो मिथिलामगच्छत् ॥ ४४ ॥

वृन्दिष्ठमार्चीद् वसुधाधियानां तं प्रेष्ठमेतं गुरुवद् गरिष्ठम् ।

सदृङ्महान्तं सुकृताधिवासं बंहिष्ठकीर्तियंशसा वरिष्ठम् ॥ ४५ ॥

"तिवर्गपारीणमसौ भवन्तमध्यासयन्नासनमेकिमन्द्रः ।

विवेकदृश्वस्वमगात् सुराणां" तं मैथिलो वावयमिवं बमाषे ॥ ४६ ॥

हिरण्मयी शाललतेव जङ्गमा च्युता दिवः स्थास्नुरिवाऽचिरप्रभा ।

शाशाङ्कष्कान्तेरिधदेवताकृतिः सुता ददे तस्य सुताय मैथिलो ॥ ४७ ॥

लब्धां ततो विश्वजनीनवृत्तिस्तामात्मनीनामुद्यवोढ रामः ।

सद्वत्नमुक्ताफलभर्मभषां सम्बंहयन्तीं रघ्वग्यंलक्ष्मीम् ॥ ४८ ॥

<sup>44.</sup> Then, having heard of the achievement of his son from the reporters, the King, though aged, quickly went to Mithila like the youngest of men, riding speedy horses and not feeling tired during the march.

<sup>45.</sup> Equal in merit, the most famous (Janaka) worshipped him (Daśaratha), the most venerable of the lords of the earth, the dearest, the most magnanimous, equalling a preceptor, the great abode of merit and the supermost in fame, who had (just) arrived.

<sup>46. &</sup>quot;Getting (you) seated on one and the same seat (throne), you who have attained extreme supremacy over the three ideals (of worldly life), that Indra attained among the gods the position of one having discriminative foresight." The king of Mithilā spoke these words to him (Daśaratha).

<sup>47. (</sup>Janaka) gave to his son, his (own) daughter (Sītā), the princess of Mithilā, (who was), as it were, a moving golden creeper hanging from a tree, like a steady lightning flash fallen from the sky and whose form was like that of the presiding deity of moonlight.

<sup>48.</sup> Thereupon, Rāma whose tendency was beneficial to the universe, married (Sītā) whom he had won, who was

सुप्रातमासादितसम्मदं तद्वन्दारुभिः संस्तुतमभ्ययोध्यम् ।

प्रश्वीयराजन्यकहास्तिकाढ्यमगात् सराजं बलमध्वनीनम् ॥ ४९ ॥

विश्वक्कृद्धो वक्षसि बाणपाणिः सम्पन्नतालद्वयसः पुरस्तात् ।

भीष्मो धनुष्मानुपजान्वरित्नरैति स्म रामः पथि जामवग्न्यः ॥ ५० ॥

उच्चैरसौ राघवमाह्नतेवं धनुः सबाणं कुरु माऽऽतियासीः ।

पराक्रमज्ञः प्रियसन्तितस्तं नम्नः क्षितीन्द्रोऽनुनिनीषुरूचे ॥ ५१ ॥

"अनेकशो निजितराजकस्त्वं पितृनताप्सींनृपरक्ततोयैः ।

संक्षिष्य संरम्भमसद्विपक्षं काऽऽस्थाऽऽभीकेऽस्मिस्तव राम ! रामे" ॥ ५२ ॥

beneficial to him, who had ornaments of excellent jewels, pearls and gold, and who was highly enhancing the glory of the descendants of Raghu.

- 49. At the beautiful dawn, praised by the bards, the army that experienced great delight, affluent with troops of horses, warriors and elephants, and capable of covering long distances, proceeded, along with the King, to Ayodhyā.
- 50. On the way, (Parasurāma), son of Jamadagni, broad in chest, with arrows in his hand, tall like a fullgrown palm tree, terrific, carrying a bow, his arms reaching down to his knees, approached Rāma.
- 51. He loudly challenged the descendant of Raghu, "Fix an arrow on this bow; do not bypass me." Conversant with (his) valour and fond of his (own) offspring, the humble King desirous of propitiating (him) spoke to him thus:
- 52. "You who have completely vanquished hosts of kings several times, propitiated (your) ancestors with the waters in the form of the blood of kings, control your wrath that has no adversary. What is your concern, Oh Paraśurāma, with this (child) Rāma?"

धनीगणव् वाशरथं न वाक्यं यदा स दर्पेण तदा कुमारः । धनुरुर्यकार्थोद् गुरुवाणगर्भं लोकानलावीद् विजितांश्च तस्य ॥ ५३॥ जिते नृपारो सुमनीभवन्ति शब्दायमानान्यशनैरशङ्कम् । बृद्धस्य राज्ञाऽनुमतेर्बलानि जगाहिरेऽनेकमुखानि मार्गान् ॥ ५४॥

> स्रथ पुरुजवयोगान्नेदयद् दूरसंस्थं दवयदितरयेण प्राप्तमुर्वीविभागम् । क्लमरिहतमचेतन्नीरजीकारितक्ष्मां बलमुपिहतशोभां तूर्णमायादयोघ्याम् ॥ ४४ ॥

इति भट्टिकाच्ये सीतापरिणयो नाम द्वितीयः सर्गः ॥

Here ends Canto Two named

MARRIAGE WITH SITA

<sup>53.</sup> When, through haughtiness, he did not take heed of Daśaratha's words, the prince drew fully the bow, having a strong arrow (fixed) in it and shattered the (spiritual) world won by him (through penance).

<sup>54.</sup> The adversary of the kings having been vanquished, the troops, feeling delighted in their minds, shouting aloud dauntlessly, facing diversely, plunged into the roads with the permission of the old King.

<sup>55.</sup> Afterwards bringing far off places near by resorting to great speed, and leaving far off the stretches of the earth that had been reached, by their excessive speed, the army, free from fatigue, quickly and unknowingly reached Ayodhyā wherein the grounds had been cleared of dust and decorations arranged.

## ग्रथ तृतीयः सर्गः

वधेन संख्ये पिशिताशनानां क्षत्रान्तकस्याऽिमभवेन चैव।

ग्राहचम्मिविष्णुर्यशसा कुमार: प्रियंभिविष्णुर्न स यस्य नाऽऽसीत् ॥ १ ॥

तत: सुचेतीकृतपौरभृत्यो राज्येऽिभषेक्ष्ये सुतिमत्यनीचै: ।

श्राघोषयन् भूमिपित: समस्तं भूयोऽिप लोकं समनीचकार ॥ २ ॥

ग्राहिक्षवावीप्तकृशानुकल्पं सिहासनं तस्य सपावपीठम् ।

सन्तप्तचामीकरवल्गुवज्रं विभागविन्यस्तमहार्धरत्नम् ॥ ३ ॥

प्रास्थापयत् पूगकृतान् स्वपोषं पुष्टान् प्रयत्नाद् वृहगात्रबन्धान् ।

सभर्मकुम्मान् पुष्ठषान् समन्तात् पत्काषिणस्तीर्थजलार्थमाष्णु ॥ ४ ॥

### NOW CANTO III

- 1. There was none to whom prince (Rāma), becoming eminent in fame through the killing of the demons in battle and defeating the destroyer of kings (Paraśurāma), did not endear himself.
- 2. Loudly announcing thus, "I shall coronate my son (as) the king," King (Dasaratha) who had (previously also) pleased the minds of the citizens and servants, now, once again made the minds of the people joyous.
- 3. And (he) ordered for him (Rāma), along with a footrest, a throne resembling blazing fire (in resplendence), having beautiful diamonds, charming like molten gold and having highly valuable jewels studded on (its) parts.
- 4. And, for holy waters, he got hurriedly dispatched all around, men who were formed into groups and who were fostered with effort on his own riches, whose limbs had a firm build, who were walking on foot and had golden potes.

उक्षाम्प्रवक्रुनंगरस्य मार्गान् ध्वजान् बबन्धुर्मुमुचुः खधूपान् ।

विशश्च पुष्पैश्चकर्राविवित्तेरथेषु राज्ञा निपुणा नियुक्ताः ॥ ४ ॥

मातामहावासमुपेयिवांसं मोहावपृष्ट्वा भरतं तदानीम् ।

तत्केकयी सोढुमशक्नुवाना ववार रामस्य वनप्रयाणम् ॥ ६ ॥

कर्णेजपैराहतराज्यलोभा स्त्रैणेन नीता विक्वति लिघम्ना ।

रामप्रवासे व्यमृशन्न दोषं जनापवादं सनरेन्द्रमृत्युम् ॥ ७ ॥

वसूनि वेशांश्च निवर्तयिष्यन् रामं नृपः सङ्गिरमाण एव ।

तयाऽऽवजज्ञे भरताभिषेको विषादशङ्कुश्च मतौ निचछने ॥ द ॥

ततः प्रविद्राजयिषुः कुमारमाविक्षवस्याऽभिगमं वनाय ।

सौमिविसीतानुचरस्य राजा सुमन्वनेतेण रुथेन शोचन् ॥ ९ ॥

<sup>5.</sup> Experts appointed by the king on various assignments got the city roads properly sprinkled, hoisted banners, fumigated the sky with frankincense and strewed the quarters with multi-coloured flowers.

<sup>6.</sup> Unable to tolerate that, Kekayī, through infatuation, without consulting Bharata who had at that time gone to his maternal grandfather's residence, chose (a boon), being Rāma's departure to the forest.

<sup>7.</sup> Greed for the kingdom, introduced into her by secret tale-bearers, and driven to perversity by womanish meanness, she did not think of the guilt of censure from the people, together with the death of the king (inherent) in the banishment of Rāma.

<sup>8.</sup> The desire for the retention (lit., return) of Rāma by promising (her) riches and regions by the king was ignored by her and the dart of grief (in the form of) the coronation of Bharata was implanted into his heart.

<sup>9.</sup> Then, willing to send Rāma into exile, the bewailing king ordered his despatch to the forest, with Lakşmana and Sītā as his followers, in a chariot having Sumantra for its driver.

CANTO III ] 21

केचिन्निन-दुर्नृपमप्रशान्तं विचुक्रशुः केचन साल्रमुच्चैः।

ऊचुस्तथाऽऽन्ये भरतस्य मायां धिक्केकयीमित्यपरो जगाव।। १०॥

गतो वनं श्वो भवितेति रामः शोकेन देहे जनताऽऽितमाल्लम् ।

धीरास्तु तल्ल च्युतमन्यवोऽन्ये दधुः कुमारानुगमे मनांसि॥ ११॥

प्रस्थास्यमानावुपसेदुषस्तौ शोशुच्यमानानिदमूचतुस्तान्।

"कि शोचतेहाऽक्ष्युवये बताऽस्मान् नियोगलाभेन पितुः कृतार्थान्।। १२॥

असृष्ट यो पश्च भयेष्वरक्षीत् यः सर्ववाऽऽस्मानपुष्ठत् स्वपोषम्।

महोपकारस्य किमस्ति तस्य तुच्छेन यानेन वनस्य मोक्षः॥ १३॥

विद्युत्प्रणाशं स वरं प्रण्टो यद्वोध्वंशोषं तृणवद् विशुष्कः।

इश्वें दूरापे किमत प्रवासे न शासनेऽवास्थित यो गुरूणाम्॥ १४॥

<sup>10.</sup> Some censured the listless king, some lamented aloud with tears, others talked about the fraud of Bharata, (while) still another said, "Fie upon Kekayī."

<sup>11. &</sup>quot;To the forest tomorrow will Rama be gone." Thus some people chafed (lit. burnt) beyond limit through grief, while other courageous ones, who gave up grief, set their minds to follow the prince.

<sup>12.</sup> About to set out, the two (Rāma and Lakṣmaṇa) spoke to those that were lamenting continuously. Coming near (they consoled) them thus: "Oh! how strange! Why do you, in this good fortune, lament for us who are content to receive our father's command.

<sup>13. &</sup>quot;Is reciprocation of our heavy obligation to him who begot us, always protected us in calamities and nourished us on his own wealth, (possible) by (our) worthless departure to the forest?

<sup>14. &</sup>quot;He had better perish like a lightning flash or get parched up standing erect, (he) who did not abide by the command of his father regarding even an object hard to be secured. What then of (mere) exile?

पौरा निवर्तध्विमिति न्यगादीत् तातस्य शोकापनुदा भवेत ।

मा दर्शताऽन्यं भरतं च मत्तो'' ''निवर्तयेत्याह रथं'' स्म सूतम् ॥ १४ ॥

जात्वेङ्गितं गंत्वरतां जनानामेकां शियत्वा रजनीं सपौरः ।

रक्षम् वनेवासकृताद्भ्यात् तान् प्रातश्छलेनाऽपजगाम रामः ॥ १६ ॥

अस्राक्षुरस्रं करुणं रुवन्तो मुहुर्मृहुर्न्यश्विसषुः कवोष्णम् ।

हा राम ! हा कष्टिमिति ब्रुवन्तः परामुङ्खंस्ते न्यवृतन् मनोभिः ॥ १७ ॥

सूतोऽिर गङ्गासिललैः पवित्वा सहाश्वमात्मानमनल्पमन्युः ।

ससीतयो राघवयोरधीयन् श्वसन् कवुष्णं पुरमाविवेश ॥ १८ ॥

प्रतीय सा पूर्वदृशे जनेन द्यौर्भानुशीतांशुविनाकृतेव ।

राजन्यनक्षत्रसमन्विताऽिप शोकान्धकारक्षतसर्ववेष्टा ॥ १९ ॥

<sup>15. &</sup>quot;Return, citizens," said (Rama). "Be the removers of father's grief; and do not look upon Bharata as different from me." "Turn the chariot (towards the forest)," thus he addressed the charioteer.

<sup>16.</sup> Having known, from their indicative jestures, the intention of the people to accompany him and having slept in the company of the citizens for one night, (thus) protecting them from the dangers caused by residence in a forest, Rama left at dawn, by (resorting to) a trick.

<sup>17.</sup> Wailing piteously, they (the citizens) shed tears, repeatedly heaved hot sighs (and) saying, "Alas, Oh Rāma! Alas!," they returned (to Ayodhyā) with reluctant minds.

<sup>18.</sup> Having cleaned himself and the horses with the waters of the Gangas, the charioteer, too, whose grief was not the less, entered the city regretfully remembering the two descendants of Raghu and Sītā and heaving hot sighs.

<sup>19.</sup> On returning, was seen by the people the city resembling the sky bereft of the Sun and the Moon, devoid of all activity due to the darkness of grief, though endowed with stars in the form of warriors.

विलोक्य रामेण विना सुमन्त्रमच्योष्ट सत्त्वान्नृपतिश्च्युताशः ।

मधूनि नैषीद्वचिलिपन्न गन्धैर्मनोरमे न व्यवसिष्ट वस्त्रे ॥ २० ॥

ग्रासिष्ट नैकत्र गुचा व्यरंसीत् कृताकृतेभ्यः क्षितिपालभाग्भ्यः ।

स चन्दनोशीरमृणालिदग्धः शोकाग्निनाऽगाद् द्युनिवासभूयम् ॥ २१ ॥

विचुकुशुर्भूमिपतेर्महिष्यः, केशाँत्लुलुञ्चुः स्ववपूषि जघ्नुः ।

विभूषणान्युन्मुमुचुः, क्षमायां पेतुर्बभञ्जुर्वलयानि चैव ॥ २२ ॥

ताः सान्त्वयन्ती भरतप्रतीक्षा तं बन्धुता न्यक्षिपदाशु तैले ।

दूतांश्च राजात्मजमानिनीषुः प्रास्थापयन् मन्त्रिमतेन यूनः ॥ २३ ॥

सुप्तो नभस्तः पतितं निरीक्षाञ्चके विवस्वन्तमधः स्फुरन्तम् ।

आख्यद वसन मातृकुले सिखभ्यः पश्यन प्रमादं भरतोऽपि राजः ॥ २४ ॥

<sup>20.</sup> On seeing Sumantra without Rama, the king whose hope was gone, swerved from his (natural) courage. He desired not for wines, did not anoint (himself) with scented unguents and did not put on attractive garments.

<sup>21.</sup> He would not sit at one place, and through grief, (he) became indifferent to the royal tasks, whether done or undone; (though) anointed with sandal, khus and lotus-stalk (juice), he passed away into the state of the heaven-dwellers.

<sup>22.</sup> The Queens of the king wailed aloud, tore off (their) hair, struck (their) bodies, pulled off (their) ornaments, fell on the ground and even broke their bracelets.

<sup>23.</sup> Consoling them and waiting for Bharata, the kinsmen hastily placed him (Dasaratha) in oil and, desirous of fetching the son of the King, despatched, with the consent of the ministers, young messengers.

<sup>24.</sup> Living in his maternal abode, Bharata also saw, (while) asleep, the sun fallen from the sky and shooting downwards; sensing danger to the King, he told (so) to his friends.

स्रशिश्रवन्नात्यियकं तमेत्य दूता यदाऽऽथं प्रियमासयन्तः ।
स्राहिष्ट जाताञ्जिहिषस्तदासावृत्कण्ठमानो भरतो गुरूणाम् ॥ २५ ॥
सन्धूनशिङ्कष्ट समाकृलत्वादासेदुषः स्नेहवशादपायम् ।
गोमायुसारङ्गगणाश्च सम्यङ् नाऽयासिषुर्भीममरासिषुश्च ॥ २६ ॥
स प्रोषिवानेत्य पुरं प्रवेक्ष्यन् शुश्राव घोषं न जनौधजन्यम् ।
स्राकर्णयामास न वेदनादान् न च चोपलेभे विणजां पणायान् ॥ २७ ॥
सक्रन्दुरुचचैर्नृपीतं समेत्य तं मातरोऽभ्यणंमुपागतास्राः ।
पुरोहितामात्यमुखाश्च योधा विवृद्धमन्युप्रतिपूर्णमन्याः ॥ २८ ॥
दिदृक्षमाणः परितः ससीतं रामं यदा नैक्षत लक्ष्मणं च ।
रोरुद्यमानः स तदाऽऽभ्यपृच्छद् यथावदाख्यन्नथ वृत्तमस्मै ॥ २९ ॥

<sup>25.</sup> When, having arrived and desirous of making him start, the messengers did not communicate to him the disastrous fact, Bharata, in whom the desire to start was born, departed, anxiously remembering (his) elders.

<sup>26.</sup> Being distressed on account of the influence of affection, he suspected his kinsmen to have fallen into calamity; herds of deer and jackals did not cross him auspiciously but yelled horridly.

<sup>27.</sup> Having reached (Ayodhyā), he who had stayed away for long and (was now) entering the city, did not hear any commotion emanating from the streams of people. Nor did he hear the chanting of the Vedas, and he did not perceive any profit to (or mutual enquiries amongst) the traders.

<sup>28.</sup> Having joined him who had sat down, the mothers and the warriors headed by the priests and ministers, to whom tears had come and whose veins in the nape had swollen through intensified grief, wept aloud for the King.

<sup>29.</sup> When, desirous of seeing Rama along with Sītā and Lakṣmaṇa, he did not see them around, then, weeping incessantly, he enquired of them; thereupon they narrated to him the happening (just) as it had taken place.

CANTO III ] 25

प्राव द्वभीमभ्रुकृटीविभङ्गः शेश्वीयमानारुणरौद्वनेत्तः ।
उच्चैरुपालब्ध स केकयीं च शोके मुहुश्चाऽिवरतं न्यमाङ्क्षीत् ॥ ३० ॥
"नृपात्मजौ चिक्तिशतुः ससीतौ, ममार राजा, विधवा भवत्यः ।
शोच्या वयं, भूरनृपा, लघुत्वं केकय्युपज्ञं वत! बह्वनर्थम्" ॥ ३९ ॥
"नैतन्मतं मत्क"मिति ब्रुवाणः सहस्रशोऽसौ शपथानशप्यत् ।
उद्वाश्यमानः पितरं सरामं लुठचन् सशोको भृवि रोख्वावान् ॥ ३२ ॥
तं सुस्थयन्तः सचिवा नरेन्द्रं विधक्षयन्तः समुदूहुरारात् ।
अन्त्याहुति हावियतुं सविप्राश्चिचीषयन्तोऽध्वरपावजातम् ॥ ३३ ॥
उदिक्षपन् पट्टदुकूलकेतूनवादयन् वेणुमृवङ्गकांस्यम् ।
कम्बूंश्च तारानधमन् समन्तात् तथाऽऽनयन् कृङ्कुमचन्दनानि ॥ ३४ ॥

<sup>30.</sup> He, whose eyebrows were knit in a terrific frown and whose red and fierce eyes were extremely swollen, loudly abused Kekayi again and again, and plunged into continuous grief.

<sup>31. &</sup>quot;The two princes, accompanied by Sītā have suffered; the King has expired; you (are) widows; we (are) pitiable; the earth (is) kingless; alas, the first mean (strategy) of Kekayī has entailed manifold disasters."

<sup>32. &</sup>quot;This idea is not mine." Thus saying he (Bharata) swore thousands of oaths; loudly crying for his father and Rama, and wallowing on the ground he wept and wept (continuously).

<sup>33.</sup> Putting him at ease, desirous of cremating the King and intent upon collecting the various utensils for having the last oblation offered, the ministers, together with the brahmins, had (the king's body) carried not very far.

<sup>34.</sup> They hoisted banners of silken cloth, played on flutes, drums and bell-metal gongs, blew high-pitched conchs and also scattered saffron and sandalwood all around.

श्रोत्राक्षिन।साववनं सरुवमं कृत्वाऽऽजिने प्राविशरसं निधाय।
संचित्य पात्राणि यथाविधानमृत्विग्जुहाव ज्वलितं चिताग्निम्।। ३४।।
कृतेषु पिण्डोदकसञ्चयेषु हित्वाऽऽभिषेकं प्रकृतं प्रजाभि:।
प्रत्यानिनीषुविनयेन रामं प्रायादरण्यं भरतः सपौर:।। ३६।।
शोद्रायमाणैः ककुभोऽश्नुवानैर्जनैरपन्थानमुपेत्य सृष्तैः।
शोकादभूषैरपि भूश्चकासाञ्चकार नागेन्द्ररथाश्विमर्थः।। ३७।।
उच्चिवियरे पुष्पकलं वनानि सस्तुः पितृन् पित्रयुरापगासु।
प्रारेदुरित्वा पुलिनान्यशङ्कं छायां समाधित्य विशक्षमुश्च ।। ३८।।
सम्प्राप्य तीरं तमसापगाया गङ्गाम्बुसम्पर्कविशृद्धिभाजः।
विगाहितुं यामुनमम्बु पुण्यं ययुनिरुद्धभमवृत्तयस्ते।। ३९।।

<sup>35.</sup> Having made his (Daśaratha's) ears, eyes, nose and mouth full of gold, having laid him head eastwards on a deerskin, and having arranged the utensils according to relevent rites, the chief officiating priest offered oblations in the ignited funeral fire.

<sup>36.</sup> When the oblations of rice-balls and water (had been offered), and the collection of bones had been done, Bharata desirous of bringing Rāma back, proceeded in humility, along with the citizens, to the forest, after setting aside the coronation suggested by the subjects.

<sup>37.</sup> The earth began to glitter with people proceeding hastily, pervading the quarters, trailing along after spilling over to non-roads, mingled with big elephants, chariots and horses, though (they were) void of ornamens on account of mourning.

<sup>38.</sup> They (the people) plucked flowers and fruits from the forests, took bath and propitiated the manes in the rivers and going fearlessly to the sandy banks, conversed (among themselves) and rested, taking shelter in the shadow.

<sup>39.</sup> Having reached the bank of the Tamasa river that had attained special purity through contact with the waters of the

CANTO III ] 27

ईयुभंरद्वाजमुनेनिकेतं यिसम् विश्वश्राम समेत्य रामः।
च्युताशनायाः फलविद्वभूत्या व्यास्यन्युदन्यां शिशिरः पयोभिः।। ४०।।
वाचंयमान् स्थण्डिलशायिनश्च युयुक्षमाणानिनशं मुमुक्षून्।
अध्यापयन्तं विनयात् प्रणेमुः पद्गा भरद्वाजमुनि सिश्च्यम्।। ४९।।
आतिथ्यमेभ्यः परिनिविवष्सोः कल्पद्वमा योगबलेन फेलुः।
धामप्रथिम्नो स्रिदिमान्वितानि वासांसि च द्राधिमवन्त्युदूहुः।। ४२।।
धान्नां प्रतीषुविनयादुपास्थुजंगुः सरागं ननृतुः सहावम्।
सविश्रमं नेमुरुदारमूचुस्तिलोत्तमाद्या विनताश्च तस्मिन्।। ४३।।
वस्त्रान्नपानं शयनं च नाना कृत्वाऽऽवकाशे रुचिरं प्रकृष्तम्।
तान् प्रीतिमानाह मुनिस्ततः स्म "निबद्ध्वमाद्ध्वं पिबताऽत्त शेध्वम्"।। ४४।।

Ganges, they, in whom the advent of fatigue had been checked, went ahead to take a dip in the sacred water of the Ganges.

<sup>40. (</sup>They) went to the hermitage of Bharadvaja to which Rama had gone and rested. And, with (their) hunger removed through the luxuriance of fruit-trees, they quenched (their) thirst with the cool water.

<sup>41.</sup> Walking on foot, they bowed to sage Bharadvāja and his pupils, with modesty, Bharadvāja who was teaching, day and night, those that controlled their speech, slept on bare ground, desired to practise yoga and wished for salvation.

<sup>42.</sup> Through the power of concentrated meditation of that reservoir of lustre who was desirous of offering hospitality to them, the wish-yielding trees bore fruit and produced clothes possessing softness and length.

<sup>43.</sup> And, there, Tilottama and other damsels accepted his orders, humbly waited upon him, sang in musical melodies, danced with jesticulations, bowed gracefully and spoke courteously.

<sup>44.</sup> Having kept ready, at various places, clothes, food, drinks and beds, tastefully arranged, the delighted sage then told them, "Wear, eat, drink and sleep."

ते भुक्तवन्त: सुसुखं विसत्वा वासांस्युषित्वा रजनीं प्रभाते।

द्वृतं समध्वा रथवाजिनागैर्मन्दािकनीं रस्यवनां समीयुः ॥ ४५ ॥
वैखानसेभ्यः श्रुतरामवार्तास्ततो विशिञ्जानपतित्वसङ्घम् ।

ग्रश्चेलिहाग्रं रिवमार्गभङ्गमानंहिरेऽद्वं प्रति चित्रकृटम् ॥ ४६ ॥

दृष्ट्वोर्णुवानान् ककुभो बलौघान् वितत्य शाङ्गं कवचं पिनह्य ।

तस्थौ सिसंग्रामिषषु: शितेषु: सौमितिरक्षिश्चवमुिजहान: ॥ ४७ ॥

ग्रुक्लोत्तरासङ्गभृतो विशस्त्वान् पार्वः शनैरापततः समन्यून् ।

ग्रौहिष्ट तान् वीतिविष्द्वबुद्धीन् विविन्दिष्त् वाशरिषः स्ववग्यान् ॥ ४८ ॥

समूलकाषं चकष् रुदन्तो रामान्तिकं बृहितमन्युवेगाः ।

ग्रावेदयन्तः क्षितिपालमुच्चै:कारं मृतं रामवियोगशोकात् ॥ ४९ ॥

<sup>45.</sup> They are with delight; having put on the garments and stayed overnight, taking hastily to the road by chariots, horses and elephants, at day-break, they reached the Ganges having charming woods (on its banks).

<sup>46.</sup> Having heard the news about Rāma from the hermits, they thence proceeded towards the Citrakūţa mountain which had flocks of chirping birds, whose summit scratched the sky, (constituting, as it were) an obstacle on the path of the sun.

<sup>47.</sup> On seeing the streams of army flooding the quarters, having stretched his bow and put on his armour, the son of Sumitrā who had sharp arrows and who was desirous of fighting, stood (ready), raising his eyes and eyebrows.

<sup>48.</sup> The son of Daśaratha (Rāma) inferred these (armies) that bore white upper garments, (carrying) no weapons, approaching slowly on foot and were full of grief, to be his own partisans, devoid of adverse motives and desirous of saluting (him).

<sup>49.</sup> Weeping, with the tempo of their grief accelerated, and reporting vociferously that the King was dead an account of the grief of separation from Rāma, they scratched the ground around Rāma so that they (seemed to have) dug (the earth) to its very roots.

CANTO III 1 29

चिरं रुदित्वा करुणं सशब्दं गोवाभिधायं सिरतं समेत्य।

मध्येजलाद् राघवलक्ष्मणाभ्यां प्रतं जलं द्वचञ्जलमन्तिकेऽपाम् ॥ ४०॥

"अरण्ययाने मुकरे पिता मा प्रायुङ्क्त राज्ये बत दुष्करे त्वाम् ।

मा गा: शुचं धीर ! भरं वहाऽमु"माभाषि रामेण वचः कनीयान् ॥ ४९॥

"कृती श्रुती वृद्धमतेषु धीमांस्त्वं पैतृकं चेद् वचनं न कुर्याः ।

विच्छिद्यमानेऽपि कुले परस्य पृंसः कथं स्यादिह पुत्रकाम्या ॥ ४२॥

ग्रस्माकमुक्तं बहु मन्यसे चेद्यदीशिषे त्वं न मिय स्थिते च।

जिल्लेष्यतिष्ठन् यदि तातवाक्ये, जहीिह शङ्कां, वज शाधि पृथ्वीम्" ॥ ४३॥

"वृद्धौरसां राज्यधुरां प्रवोद्धं कथं कनीयानहमुत्सहेय।

मा मां प्रयुक्थाः कुलकीतिलोपे" प्राह स्म रामं भरतोऽपि धम्यम् ॥ ४४॥

<sup>50.</sup> Having wept for long, piteously and loudly, and (then) having gone to the river and (dipped) in the midstream, water was offered, near the waters, by Rāma and Lakṣmaṇa (in oblation) with the cavity of the joined palms, after uttering (Daśaratha's) name.

<sup>51. &</sup>quot;Father ordained me for going to the forest which was easy to do. Alas, he appointed you for administration which is difficult to carry on. Oh courageous one, do not attain grief; bear this burden." The younger brother (Bharata) was addressed by Rāma with these words.

<sup>52. &</sup>quot;Accustomed to listening to and acting upon the ideas of the elders and possessed of intelligence, if you do not carry out the paternal order, how then would there arise in this world the desire, in any other person, for a son even if the family were to become extinct?

<sup>53. &</sup>quot;If you regard our opinion highly, if you do not (wish to) prevail while I exist, if you are ashamed of not abiding by the father's words, then give up fear, go back and rule the earth," (said Rāma).

<sup>54. &</sup>quot;How could I, the younger, dare to bear the yoke of the kingdom, fit to be borne by the eldest, legitimate son?

''ऊर्जस्वलं हस्तितुरङ्गमेतवमूनि रित्नानि च राजभाञ्जि। राजन्यकं चैतवहं क्षितीन्द्रस्त्विय स्थिते स्यामिति शान्तमेतत्''।। ५५।।

इति निगदितवन्तं राघवस्तं जगाद

''व्रज भरत ! गृहीत्वा पादुके त्वं मदीये । च्युतनिखिलविशङ्कः पूज्यमानो जनौषैः

सकलभुवनराज्यं कारयाऽस्मन्मतेनं ।। ५६ ॥

इति भट्टिकाव्ये रामप्रवासो नाम तृतीयः सर्गः।।

Do not ordain me for the destruction of the family reputation."
To Rama, Bharata too spoke (these) dutiful (words).

- 55. "These mighty troops of elephants and horses, these jewels worthy of a king and this host of warriors (to be mine) and I to become the king while you are alive, this (view) has to stop," (added he).
- 56. To him who spoke thus, Rāma said, "You return, taking with you my sandals. Freed from all doubts and being respected by streams of people, carry on the administration of the whole world at our behest."

Here ends canto III named

THE EXILE OF RAMA

## श्रथ चतुर्थः सर्गः

निवत्ते भरते धीमानवे रामस्तपोवनम। पूजितस्तिस्मन् दण्डकारण्यमीयिवान् ॥ १ ॥ प्रपेदे श्रदादचमानोऽरण्यानीं ससीत: सहलक्ष्मणः । बलाद बभुक्षणोत्भिप्य जह्ने भीमेन रक्षसा ।। २ ।। कृतान्तेनाऽपि वृदंमम । अवाक शिरसमृत्पादं भइक्त्वा भूजी विराधाख्यं तं तौ भूवि निचल्ततुः ॥ ३ ॥ आंहिषातां रघध्यात्री शरभङ्काश्रमं ततः । ग्रध्यासितं थिया बाह्मचा शरण्यं शरणैषिणाम् ॥ ४ ॥ पुरो रामस्य जुहवाञ्चकार ज्वलने शरभङ्गः प्रविश्याऽऽरात् सुतीक्ष्णमुनिकेतनम् ॥ ५ ॥

#### NOW CANTO IV

- 1. When Bharata had gone back, the wise Rāma repaired to the penance-grove of Atri. (After having been) honoured there, he went to the Dandaka forest.
- 2. Wandering extensively through that vast forest, along with Sītā and Lakṣmaṇa, Rāma, having been picked up, was carried away by a ferocious hungry demon.
- 3. Having broken his arms, the two (Rāma and Lakṣmaṇa) buried in the ground, that (demon), whose name was Virādha, whose head was downwards and feet lifted up, and who was difficult to be subdued even by the God of Death (Yama).
- 4. Thereafter, the two best of Raghus proceeded to the hermitage of Sarabhanga, which was the abode of Vedic (i.e., spiritual) glory and the refuge for those who desired shelter.
- 5. Having pointed out the nearby resort of sage Sutīkṣṇa, Śarabhaṅga, sacrificed his body in fire, in the presence of Rama.

'यूयं समैध्यथेत्यस्मिन्नासिष्मिहि वयं वने ।

दृष्टाः स्थ स्वस्ति वो यामः स्वपुण्यविज्ञितां गतिम्''।। ६।।

तिस्मिन् कृशानुसाद्भूते सुतीक्षणमुनिसिन्निधौ ।

उवास पर्णशालायां भ्रमन्निशमाश्रमान् ॥ ७॥

वनेषु वासतेयेषु निवसन् पर्णसंस्तरः ।

शय्योत्थायं मृगान् विध्यन्नातिथेयो विचन्नमे ॥ ६॥।

ऋग्यजुषमधीयानान् सामन्यांश्च समर्चयन् ।

बुभुजे देवसात्कृवा शल्यमुख्यं च होमवान् ॥ ९॥

वसानस्तन्त्रकिन्मे सर्वाङ्गीणे तष्त्वचौ ।

काण्डीरः खाड्गिकः शाङ्गीं रक्षन् विप्रांस्सनुत्रवान् ॥ १०॥

<sup>6. (</sup>At the time of sacrificing himself, Sarabhanga said to Rama): "We resided in this forest (expecting) that you would arrive; (now) you have been seen; farewell to you; we depart to the status earned by our own religious merit."

<sup>7.</sup> When the (sage Śarabhanga) had been reduced to ashes by fire, (Rama) lived day and night in a cottage of leaves in the neighbourhood of sage Sutikṣṇa.

<sup>8.</sup> Residing in habitable forests, that hospitable (Rāma) having a bed of leaves, after getting out of the bed wandered about shooting wild beasts.

<sup>9.</sup> Paying homage to sages that were reciting  $\gamma ks$  and  $\gamma ajus$  and those who were experts in the samans, Rama performing (daily) sacrifices, ate after offering to the Gods meat cooked on a spit and in a pan.

<sup>10.</sup> Wearing a pair of bark-garments that resembled new unbleached pieces of cloth and which covered the whole body, wielding a sword, bow and arrows, wearing an armour and protecting the brahmins,

हित्वाऽऽशितङ्गवीनानि फलैयें ज्वाशितम्मवम् ।
ते ज्वसौ दन्दश्कारिवंने ज्वानभ्र निर्भयः ॥ ११ ॥
वातीनव्यालदीप्रास्तः सुत्वनः परिपूजयन् ।
पर्षद्वलान् महाब्रह्मौराट नैकटिकाश्रमान् ॥ १२ ॥
परेद्यव्यद्य पूर्वेद्युरन्येद्युश्चापि चिन्तयन् ।
वृद्धिभयौ मुनीन्द्राणां प्रियम्भावुकतामगात् ॥ १३ ॥
श्रातिष्ठद्गु जपन् सन्ध्यां प्रकान्तामायतीगवम् ।
प्रातस्तरां पतिविभ्यः प्रबुद्धः प्रणमन् रिवम् ॥ १४ ॥
वदृशे पर्णशालायां राक्षस्याऽऽभीकयाऽऽथ सः ।
भार्योढं तमवज्ञाय तस्थे सौमिवयेऽसकौ ॥ १४ ॥

<sup>11. —</sup>that dauntless enemy of the beasts of prey, shifted to forests that could provide satiety with fruit, after having deserted woodlands that were already grazed by the cattle.

<sup>12.</sup> Along with excellent brahmins (he), whose missiles blazed against the savage beasts that killed the labourers, wandered to the neighbouring hermitages (graced) with an assembly of Vedic scholars, paying homage to the performers of Soma sacrifices.

<sup>13.</sup> Thinking about the prosperity and adversity of excellent sages, for tomorrow, today, yesterday and (all) other days too, (he) came to be dear (to them).

<sup>14. (</sup>He) who got up at dawn earlier than the birds, recited (the gāyatri mantra being) the prayer to the dawn bowing to the sun from the time of the arrival of the cows for milking (in the stable) till they had been milked.

<sup>15.</sup> Then he was seen in the leaf-cottage by a voluptuous demoness. Disregarding him, who had married a wife, that contemptible (demoness) waited covetingly upon Laksmana.

वधाना बिलमं मध्यं कर्णजाहिविलोचना।

वाक्त्वचेनाऽतिसर्वेण चन्द्रलेखेव पक्षतौ ॥ १६ ॥

सुपाद् द्विरवनासोर्ङ्ग्यदुपाणितलाङ्गुलि: ।

प्रथिमानं वधानेन जघनेन घनेन सा ॥ १७ ॥

उन्नसं वधती वक्त्रं शुद्धवल्लोलकुण्डलम् ।

कुर्वाणा पश्यत: शंयून् लिवणी सुहसानना ॥ १८ ॥

प्राप्य चञ्च्यंमाणाऽसौ पतीयन्ती रघूत्तमम् ।

अनुका प्रार्थयाञ्चके प्रियाकर्तुं प्रियंववा ॥ १९ ॥

"सौमिल्ने ! मामुपायंस्थाः कम्नामिच्छुर्वशंववाम् ।

स्वभोगीनां सहचरीमशङ्कः पुरुषायुषम्" ॥ २० ॥

<sup>16.</sup> Bearing a waist having folds, her eyes stretching upto the root of the ears, with her voice and skin surpassing everything else, and resembling the crescent of the moon at the beginning of the (bright) fortnight,

<sup>17. —</sup>she, whose legs were well-shaped, whose thighs resembled the trunk of the elephant, whose palms and fingers were delicate and whose solid buttocks possessed massiveness,

<sup>18. —(</sup>she stood) carrying a face with a prominent nose, clean teeth and dangling ear-rings, wearing a chaplet, with a sweet smile on her face and causing the onlookers to feel delighted.

<sup>19.</sup> Having approached (Lakṣmaṇa), the best of Raghus, that sweet-speaking, lustful one, frolicking in an abominable manner, praised him (thus), towards making him favourable (to her).

<sup>20. &</sup>quot;Oh son of Sumitra, desirable and fearless, accept me, for your wife, me who am pining (for you), (who am) at your command, good for pleasure and a (willing) partner for the duration of a man's life."

तामुवाच सं ''गौष्ठीने वने स्त्रीपुंसभीषणे।

प्रासूर्यम्पश्यरूपा त्वं किमभीष्ठररार्यसे।। २१॥

मानुषानिभलष्यन्ती रोचिष्णुदिव्यधर्मिणी।

त्वमप्सरायमाणेह स्वतन्त्रा कथमञ्चिस॥ २२॥

उग्रम्पश्याकुलेऽरण्ये शालीनत्विवर्वजिता।

कामुकप्रार्थनापट्वी पितवत्नी कथं न वा॥ २३॥

राघषं पणंशालायामिच्छाऽनुरहसं पितम्।

यः स्वामी मम कान्तावानौपर्काणकलोचनः॥ २४॥

वपुश्चान्वनिकं यस्य कार्णवेटिकिकं मुखम्।

संग्रामे सर्वकर्माणौ पाणी यस्यौपजानुकौ॥ २४॥

<sup>21.</sup> He told her, "In (this) forest (which was once) the site of a cow-pen, (but now) terrific for women and men, why do you, fearless and having a form unseen (even) by the sun, wander wantonly?

<sup>22. &</sup>quot;Pining for human males, shining, possessing divine characteristics, appearing like a celestial damsel and self-willed, how (is it that) you wander about?

<sup>23. &</sup>quot;Or, how (is it that) in this forest, infested with ferocious animals, you, devoid of modesty, and adept in soliciting a lover, are not having a husband?

<sup>24. &</sup>quot;In the cottage of leaves, solicit Rāma in privacy, for your husband, Rāma who is my master, who has a wife and whose eyes stretch upto the ears,

<sup>25. — &</sup>quot;and whose body is perfumed with sandal, whose ears are adorned with ear-rings, and whose arms, are adepts in all activity in the battle, and reach upto (his) knees;

बद्धा दुर्बलरक्षार्थमिसर्येनौपनीविक:।

यश्चापमाश्मनप्रख्यं सेषुं धत्तेऽन्यदुर्वहम्।। २६॥

जेता यज्ञदुहां सङ्ख्ये धर्मसन्तानसूर्वने ।

प्राप्य दारगवाणां यं मुनीनामभयं सदा''।। २७॥

ततो वावृत्यमानाऽसौ रामशालां न्यविक्षतः।

'मामुपायंस्त रामेति'' वदन्ती सादरं वचः॥ २५॥

'ग्रस्त्रीकोऽसावहं स्त्रीमान् स पुष्यितितरां तव।

पतिरित्यव्रवीद् रामस्तमेव बज, मा मुचः''॥ २९॥

लक्ष्मणं सा वृषस्यन्ती महोक्षं गौरिवाऽगमत्।

मन्मथायुधसम्पातव्यथ्यमानमितः पुनः॥ ३०॥

<sup>26. — &</sup>quot;who has fastened, near the knot of his garment, a sword for the protection of the weak and who wields, with an arrow, a bow (as hard) as granite and difficult to be wielded by another;

<sup>27. —&</sup>quot;the vanquisher, in battle, of the enemies of sacrifice, the propagator, in the forest, of a series of righteous acts, on approaching whom (there is) freedom for ever from fear for the sages, (their) wives and cattle."

<sup>28.</sup> Then, desirous of choosing (Rāma) as her husband, she entered the cottage of Rāma, respectfully, uttering the words, "Rāma, marry me."

<sup>29. &</sup>quot;He (Lakṣmaṇa, is) without a wife, I am with (my) wife. He is a worthier husband for you," said Rāma. "Go to him only, do not leave (him)."

<sup>30.</sup> She whose mind was being tortured by the stroke of the weapon of Cupid again went to Laksmana, longing for sexual intercourse, like a cow (approaching) a stud bull.

तस्याः सासद्यमानाया लोलूयावान् रघूत्तमः।

ग्रांस कौक्षेयमुद्यम्य चकारापनसंमुखम्॥ ३१॥

"अहं शूपंणखा नाम्ना नूनं नाऽज्ञायिषि त्वया।

वण्डोऽयं क्षेत्रियो येन मय्यपातीति' साऽज्ञवीत्॥ ३२॥

पर्यशाप्सीव् विविष्ठाऽसौ सन्दर्श्य भयदं वपुः।

ग्रापस्फवच्च बन्धूनां निनङ्क्षुविक्रमं मुहुः॥ ३३॥

खरदूषणयोभ्रात्रोः पर्यदेविष्ट सा पुरः।

विजिग्राहयिषू रामं वण्डकारण्यवासिनम्॥ ३४॥

"कृते सौभागिनेयस्य भरतस्य विद्यासितौ।

पित्रा दौर्भागिनेयौ यौ पश्यतं चेष्टितं तयोः॥ ३४॥

मम रावणनाथाया भगिन्या युवयोः पुनः।

अयं तापसकाव् ध्वंसः क्षमध्वं यदि वः क्षमम्॥ ३६॥

<sup>31.</sup> Having lifted the sword from his side, Lakṣmaṇa keenly desirous of cutting, rendered the face of (Śūrpaṇakhā), who was approaching hideously, devoid of the nose.

<sup>32. (</sup>She shouted), "I have, indeed, not been recognised by you as Śūrpaṇakhā by name, since this irremediable physical punishment (injury) has been inflicted upon me."

<sup>33.</sup> Having revealed her fearful form, she, standing in the sky, lamented loudly; and (as if) desirous of being destroyed, (she) repeatedly proclaimed the valour of (her) brothers.

<sup>34.</sup> Desirous of making them pick up a quarrel with Rāma and Lakşmaņa (who were) dwelling in the forest, she wailed aloud in front of her brothers, Khara and Dūṣaṇa.

<sup>35. &</sup>quot;You two behold the action of those two sons of unfortunate wives, who were sent into exile by their father for the sake of Bharata, the son of the fortunate wife.

deformity (inflicted) by the contemptible ascetic, upon me having Ravana as her protector and moreover the sister of you two.

'स्रसंस्कृतिमसन्यानावनुष्त्रिमफलाशिनौ ।

स्रभृतिमपरीवारौ पर्यभूतां तथाऽपि माम्'ं।। ३७ ॥

''श्वःश्रेयसमवाष्तासि'' भ्रातृभ्यां प्रत्यभाणि सा ।

''प्राणिवस्तव मानाऽर्थं वजाऽऽश्विसिह मा रुदः ॥ ३८ ॥

जिक्षमोऽनपराधेऽपि नरान् नक्तन्दिवं वयम् ।

जुतस्त्यं भीरु ! यत्तेभ्यो बृह्यद्भूचोऽपि क्षमामहे'' ॥ ३९ ॥

तौ चतुर्वशसाहस्रबलौ निर्ययतुस्ततः ।

पारश्वधिकधानुष्कशाक्तीकप्रासिकान्वितौ ॥ ४० ॥

प्रथ सम्पततो भीमान् विशिखं रामलक्ष्मणौ ।

बहुमूर्थ्नो द्विमूर्धांश्च त्रिमूर्धांश्चाहतां मृद्ये॥ ४९ ॥

तैर्वृक्षणरुग्णसम्भुग्नक्षुण्णभिन्नविपन्नकैः ।

निमग्नोद्विग्नसंह्णीणैः पप्रे दीनैश्च मेदिनौ ॥ ४२ ॥

<sup>37. &</sup>quot;The two who wear unfinished (unknit) clothing, eat uncultivated fruits and do not have any retinue nourished (by them), have, nevertheless, humiliated me."

<sup>38. &</sup>quot;You shall attain your own well-being," (thus) she was replied to by her two brothers. "We two breathe (i.e., live) for the sake of your honour. Depart, take courage, do not weep."

<sup>39. &</sup>quot;We devour human beings day and night, even in the absence of any wrong (done to us). Whence come, Oh timid one, that we would tolerate those two bearing ill-will towards you."

<sup>40.</sup> Then the two, who had an army of fourteen thousand and were equipped with axes, bows, missiles and spearheads, marched out.

<sup>41.</sup> Later, in the battle, Rāma and Lakşmaṇa killed, with (their) arrows, the terrific, assaulting (demons) who had many heads, two heads and three heads.

<sup>42.</sup> The earth was covered (all over) by those miserable ones (who were) shattered, twisted, crushed, pierced and disabled (and who felt) depressed, frightened and ashamed.

केचिद्वेषथुमासेदुरन्ये दवथुमृत्तमम् । सरक्तं वमथुं केचिद् भ्राजथुं न च केचन ॥ ४३ ॥

मृगयुमिव मृगोऽथ दक्षिणेर्मा विशमिव दाहवतीं मरावृदन्यन् । रघुतनयमुपाययौ व्रिमूर्धो विषमृदिवोग्रमुखं पतित्वराजम् ॥ ४४ ॥

शितविशिखनिकृतकृतस्नवक्त्र:

क्षितिभृदिव क्षितिकम्पकीर्णश्रुङ्गः । भयमुपनिवधे स राक्षसाना-मखिलकूलक्षयपूर्वलिङ्गतृल्यः ॥

इति भट्टिकाब्ये शूर्पणखानिग्रहो नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ( इति प्रकीर्णकाण्डे चतुर्थः परिच्छेदः ॥ )

- 44. Thereafter, (as if) like a deer hurt in its right side approaching the hunter, like one thirsty in the desert running in the direction of a forest conflagration, like a snake running towards the lord of birds (Garuda) with his ferocious beak, the three-headed demon (Triśiras) approached the scion of Raghus.
- 45. (A moment later), Trisiras was standing there with all his heads cut off by sharp arrows, like a mountain whose peaks had been broken off by an earthquake, and as a warning about the imminent annihilation of the entire race and (as such) instilled terror in the demons.

Here ends Canto IV named

THE DISCOMFITURE OF SURPANAKHA

( Here ends Pt. IV of Prakīrņa-Kāņḍa )

<sup>43.</sup> Some attained (experienced) tremor, others extreme agony, a few (began) vomitting blood, but none (attained) splendour.

## ग्रथ पञ्चमः सर्गः

निराकरिष्णू वर्तिष्णू विधिष्णू परितो रणम्।

उत्पतिष्णू सिहिष्णू च चेरतु: खरदूषणौ ॥ १:

तौ खड्गमुसलप्रासचक्रबाणगवाकरौ ।

ग्रकार्ष्टामायुधच्छायं रज:सन्तमसे रणे ॥ २ ॥

ग्रथ तीक्ष्णायसैर्बाणैरिधममं रघूत्तमौ ।

व्याधं व्याधममूढौ तौ यमसाच्चक्रतुद्विषौ ॥ ३ ॥

हतबन्धुर्जगामाऽसौ तत: शूर्पणखा बनात् ।

पारेसमुद्रं लङ्कायां वसन्तं रावणं पतिम् ॥ ४ ॥

सम्प्राप्य राक्षससभं चक्रन्द क्रोधविह्वला ।

नामप्राहमरोबीत् सा भ्रातरौ रावणान्तिके ॥ ४ ॥

#### NOW CANTO V

- 1. Desirous of annihilating (the enemy), staying put, growing (in strength), jumping up and bearing (the attack), Khara and Dūṣaṇa stalked all over the battlefield.
- 2. The two, who had swords, clubs, spearheads, discuses, arrows and maces in their hands, spread a thick shadow of weapons on the battlefield that was strewn over by the darkness produced by dust.
- 3. Then piercing again and again (their) vitals with arrows having sharpened tips of steel, the two alert and excellent of Raghus made over the two enemies to Yama (the God of Death).
- 4. Śūrpanakhā, whose brothers had been slain, then fled from the forest to (her) protector Rāvana residing in Lankā across the occan.
- 5. Having reached the assembly of the demons, she, who was agitated by wrath, wailed aloud. (Standing) by the side

"वण्डकानध्यवातां यौ वीर ! रक्ष:प्रकाण्डकौ ।
नृभ्यां संख्येऽकृषातां तौ सभृत्यौ भूमिवर्धनौ ं ।। ६ ॥
विग्रहस्तव शक्रेण बृहस्पितपुरोधसा ।
साधं कुमारसेनान्या शून्यश्चाऽऽसीति को नयः ॥ ७ ॥
यद्यहं नाथ ! नाऽऽयास्यं विनासा हतबान्धवा ।
नाऽज्ञास्यस्त्विमवं सर्वं प्रमाद्यंश्चारदुर्वेलः ॥ ६ ॥
करिष्यमाणं विज्ञेयं कार्यं कि नु कृतं परें :।
ग्रिपकारे कृतेऽयज्ञो विजिगीषुनं वा भवान् ॥ ९ ॥
वृतस्त्वं पात्रेसिमतैः खट्वारूढः प्रमाववान् ।
पानशौण्डः थियं नेता नात्यन्तीनस्वमुन्मनाः ॥ ९० ॥

of Rāvaņa, she wept for her brothers, uttering their names (as Khara and Dūṣaṇa).

<sup>6. &</sup>quot;Oh warrior, the two excellent demons who dwelt in the Dandaka forests, along with (their) servants, have been turned into corpses, in battle, by two human beings.

<sup>7. &</sup>quot;You (took up) the cudgels against Indra who had Brhaspati for his priest and Kumāra (Ṣaḍānana) for his commander. And, what (sort of) policy (is) this that you are disspirited (now)?

<sup>8. &</sup>quot;Oh Lord, if I, whose nose has been cut off and whose brothers have been killed, had not come over (here), you would not have known that all, weak in espionage and inattentive (that you are).

<sup>9. &</sup>quot;(Even) the task that will be achieved by the enemies (in the future) should be known (by a king); what then of that which has (already) been done? Ignorant, even when a harm (is done), is it (possible) that you are not (at all) intent on victory?

<sup>10. &</sup>quot;Surrounded by parasites, ascending (others') beds, a bantering hard drunkard and listless (that) you (are), (your) royal riches will not stay with you for all times.

अध्वरेष्विग्वित्वत्सु सोमसुत्वत ब्राश्रमान्।

प्रान्तुं महेन्द्रियं भागमेति दुश्च्यवनोऽधुना ॥ ११ ॥

प्रामिश्रीयं दिधक्षीरं पुरोडाश्यं तथौषधम् ।

हिवहेँयङ्गवीनं च नाऽप्युप्त्वनित राक्षसाः ॥ १२ ॥

पुवजानिर्धनुष्पाणिर्भूमिष्ठः खिवचारिणः ।

रामो यज्ञद्गहो हिन्त कालकत्पैः शिलीमुखैः ॥ १३ ॥

मांसान्योष्ठावलोप्यानि साधनीयानि देवताः ।

अश्निन्त, रामाद् रक्षांसि विभ्यत्यश्नुवते विशः ॥ १४ ॥

कुरु बुद्धि कुशाग्रीयामनुकामीनतां त्यज ।

लक्ष्मी परम्परीणां त्वं पुत्रपौतीणतां नय ॥ १४ ॥

सहायवन्त उद्युक्ता बहवो निपुणाश्च याम् ।

श्रिमाशासते लोलां तां हस्तेकृत्य मा श्वसीः ॥ १६ ॥

<sup>11. &</sup>quot;Now, Indra visits the hermitages of Soma sacrificers for partaking of the portion offered to Mahendra in sacrifices which are attended upon by fire-worshippers.

<sup>12. &</sup>quot;The demons also do not destroy the milk and curds for  $\bar{a}m\bar{\imath}k\bar{\varsigma}\bar{a}$ , the (rice) plant for (preparing) the purod $\bar{a}\dot{\varsigma}a$ , the oblation material and the fresh ghee.

<sup>13. &</sup>quot;Rama who has a young wife, (and holds) a bow in (his) hand kills, standing on the ground, the sacrifice-hating (demons) with death-like arrows.

<sup>14. &</sup>quot;The deities eat lumps of (soft) meat meant as material (for sacrifice) and can be cut with the (the mere) lips; the demons, afraid of Rāma, eat the quarters (i.e., empty space)!

<sup>15. &</sup>quot;Make (your) intellect as sharp as the tip of the kuśagrass; give up wantonness; render your hereditary riches accessible to your sons and grandsons.

<sup>(&#</sup>x27;272 16.) "Do not rest idle, having brought within (your) hands the fickle riches which many energetic and expert (kings) possessing aids covet.

लक्ष्मीः पुंयोगमाशंसुः कुलटेव कुतूहलात्।

प्रान्तिकेऽपि स्थिता पत्युश्छलेनाऽन्यं निरीक्षते ॥ १७ ॥

योषिव्वृन्दारिका यस्य दियता हंसगामिनी ।

दूर्वाकाण्डमिव श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डला ॥ १८ ॥

नाऽऽस्यं पश्यति यस्तस्या निस्ते दन्तच्छदं न वा ।

संश्रुणोति न चोवतानि मिथ्याऽऽसौ विहितेन्द्रियः ॥ १९ ॥

सारोऽसाविन्द्रियार्थानां यस्याऽसौ तस्य नन्दयुः ।

तस्पे कान्तान्तरैः साधं मन्येऽहं धिङ् निमञ्जयुम् ॥ २० ॥

न तं पश्यामि यस्याऽसौ भवेन्नोदेजया मतेः ।

वैलोक्येनाऽपि विन्दस्त्वं तां स्नीत्वा सुकृती भव ॥ २१ ॥

नैवेन्द्राणी न रुद्राणी न मनावी न रोहिणी।

वरुणानी न नाऽग्नायी तस्याः सीमन्तिनी समा" ॥ २२ ॥

<sup>17.</sup> Riches (Lakṣmī) though seated in the vicinity of her husband looks at another (man) under (some) pretext, like a prostitute, desirous of union with him, out of curiosity.

<sup>18. &</sup>quot;(Rāma's) beloved wife is the most virtuous of young women, walking (gracefully) like a swan, slender like the stalk of  $d\bar{u}rv\bar{a}$  grass, and having a (broad) girth like that of a banyan tree.

<sup>19. &</sup>quot;He who neither beholds her face, nor kisses her lip, nor hears her remarks is endowed with senses in vain.

<sup>20. &</sup>quot;She is the (very) essence of the objects of the senses; happiness is (only) his to whom she belongs; plunging into the bed with any other lovely lady is, I think, despicable.

<sup>21. &</sup>quot;I do not behold anyone to whose mind she would not be an agitator; be blessed by acquiring her at the cost of even the three worlds.

<sup>22. &</sup>quot;Not even Śacī, nor Pārvatī, nor Śatarūpā, nor Rohiņī, nor the wife of Varuņa, nor the spouse of Agni is as attractive as she."

प्रस्यूचे राक्षसेम्ब्रस्ता"माश्वसिहि, विभेषि किम् ।

त्यज नक्तञ्चरि ! क्षोमं वाचाटे ! रावणो ह्यहम् ॥ २३ ॥

मामुपास्त दिवृक्षावान् याष्टीकव्याहतो हरि: ।

प्राज्ञालाभोन्मुखो दूरात् काक्षेणाऽनावरेक्षितः ॥ २४ ॥

विक्ग्णोदग्रधाराग्रः कुलिशो मम वक्षसि ।

प्राप्तन्नं शतधाऽऽत्मानं मन्यते बलिनं बली ॥ २५ ॥

कृत्या लङ्कादुमालानमहमैरावतं गजम् ।

बन्धनेऽनुपयोगित्वान्न तं तृणवदत्यजम् ॥ २६ ॥

प्राहोपुरुषिकां पश्य मम यद् रत्नकान्तिभि: ।

हवस्तान्धकारेऽपि पुरे पूर्णेन्दोः सन्तिधः सदा ॥ २७ ॥

<sup>23. (</sup>Ravaṇa), the lord of the demons replied to her, "Be reassured; why do you fear? Oh demoness, discard agitation, for, Oh garrulous woman, I am (after all) Ravaṇa.

<sup>24. &</sup>quot;Desiring to see me, Indra (though) repelled by (my) cane-bearer (door-keeper) and looked at disrespectfully with an evil eye, from a distance, (still) waits upon me.

<sup>25. &</sup>quot;The mighty thunderbolt, the edge of whose sharp blade was blunted on my chest, regards itself powerful (in as much as it was) not broken into a hundred fragments.

<sup>26. &</sup>quot;Having made the Airavata elephant to have a tree in Lanka as its tying post, did I not discard it like a blade of grass, on account of its being useless in fetters?

<sup>27. &</sup>quot;Behold my wonderful manliness in as much as there is the constant presence of the Moon in my city, even though the darkness therein is destroyed by the brilliance of jewels.

हतरत्नश्च्युतोद्योगो रक्षोभ्यः करदो दिवि।
पूतकतायीमभ्येति सत्नपः किं न गोत्रिभित्।। २८।।
अतुल्यमहसा सार्धं रामेण मम विष्रहः।
त्रपाकरस्तथाऽप्येष यतिष्ये तिद्विनिष्रहे"।। २९।।
उत्पत्य खं दशग्रीवो मनोयायी शितास्त्रभृत्।
प्रमुद्रसविधावासं मारीचं प्रति चक्रमे।। ३०॥।
पंपत्य तत्सनीडेऽसौ तं वृत्तान्तमिश्यथवत्।
तस्नुनाऽऽथ श्रुतार्थेन तेनाऽगादि दशाननः॥ ३०॥।
'श्रुन्तर्धत्स्व रघुव्याष्ट्रात् तस्मात् त्वं राक्षसेश्वर ।
यो रणे दुरुपस्थानो हस्तरोधं दधद्धनुः॥ ३२॥।
भवन्तं कार्तवीर्यो यो हीनसन्धिमचीकरत्।
जिगाय तस्य हन्तारं स रामः सार्वलौकिकम्॥ ३३॥।

<sup>28. &</sup>quot;Does the shameful Indra, bereft of (his) jewels, deprived of (his) occupation and paying tribute to the demons, not approach (and stay in hiding with) his wife in heaven?

<sup>29. &</sup>quot;Shameful will be my enmity with Rama whose might is not comparable (to mine). Even then, here I shall try a special punishment on him."

<sup>30.</sup> Jumping up into the sky, travelling like the mind, (and) wielding a sharp missile, Rāvaņa walked up to Mārīca who had his abode in the vicinity of the ocean.

<sup>31.</sup> Descending by his (Marīca's) side, he (Rāvaṇa) made him listen to that happening (of the discomfiture of Śurpaṇakhā). Then Rāvaṇa was addressed thus by him who had heard the account and was feeling frightened:

<sup>32. &</sup>quot;Hide, Oh lord of demons, from that tiger of Raghus who, wielding a bow held lightly in (his) hand, is difficult to be faced on the battlefield.

<sup>33. &</sup>quot;That Rama vanquished the world-famous killer

यमास्यदृश्वरी तस्य ताडका वेत्ति विक्रमम्।

शूरम्मन्यो रणाच्चाहं निरस्तः सिंहर्नीदना ॥ ३४ ॥

न त्वं तेनाऽन्वभाविष्टा नाऽन्वभावि त्वयाऽप्यसौ ।

अनुभूतो मया चाऽसौ तेन चाऽन्वभविष्यहम् ॥ ३४ ॥

अध्यङ् शस्त्रभृतां रामो न्यञ्चस्तं प्राप्य मिद्धधाः ।

स कन्याशुल्कमभनङ् मिथिलायां मखे धनुः ॥ ३६ ॥

संवित्तः सहयुध्वानौ तच्छिन्ति खरवूषणौ ।

यज्वानश्च ससुत्वानो यानगोपीन् मखेषु सः ॥ ३७ ॥

सुखजातः सुरापीतो नृजग्धो माल्यधारयः ।

अधिलङ्कं स्त्रियो वीच्य माऽऽरच्धा बलिविष्रहम" ॥ ३६ ॥

of the name Kārtavīrya who compelled you to make servile peace (with him).

- 34. "Tāḍakā who saw the face of Yama knows his valour; and I, vainly regarding myself brave, was banished from the battlefield by him who roars like a lion.
- 35. "You have not been tested by him, nor has he been tested by you, too; but he has been experienced by me and I have been experienced by him.
- 36. "Rama is the supermost of weapon-bearers; having confronted him, (persons) such as I, are the lowliest. As the dowry for the bride, he broke the bow in the sacrifice at Mithila.
- 37. "Khara and Dūṣaṇa who fought with him and the sacrificers along with the offerers of soma libation, know his might well.
- 38. "(Oh you) who has experienced pleasure, drunk wine, devoured human beings and worn chaplets, gambled with women in Lanka! please do not commence hostility with the mighty."

तं भीतङ्कारमाकृश्य रावणः प्रत्यभाषत ।

''यातयामं विजितवान् स रामं यदि कि ततः ॥ ३९ ॥

अधानि ताडका तेन लज्जाभयविभूषणा ।

स्त्रीजने यदि तच्छ्लाध्यं धिग् लोकं क्षुद्रमानसम् ॥ ४० ॥

यद् गेहे निंदनमसौ शर्रभींरुमभाययत् ।

कुब्रह्मयज्ञके रामो भवन्तं पौरुषं न तत् ॥ ४९ ॥

चिरकालोषितं जीणं कीटनिष्कुषितं धनुः ।

कि चित्रं यदि रामेण मग्नं क्षत्रियकान्तिके ॥ ४२ ॥

वनतापसके वीरौ षिपक्षे गिलतादरौ ।

कि चित्रं यदि सावज्ञौ मम्नतुः खरदूषणौ ॥ ४३ ॥

<sup>39.</sup> Having shouted at him, calling (him) a coward, Rāvaņa replied, "If the defeated Paraśurāma who was aged, so what?

<sup>40. &</sup>quot;To Tāḍakā bashfulness and timidity were ornaments; if that (shooting of the arrow) upon womenfolk were commendaable, (then) fie upon the mean-minded people (who perpetrated that crime).

<sup>41. &</sup>quot;It is no manliness that in the contemptible sacrifice of the wretched brahmin (Viśvāmitra) that Rama with (his) arrows frightened you, a coward who roars only in (his) house.

<sup>42. &</sup>quot;What is there to be surprised if the bow lying there for long, worn out and eaten by insects, was broken by Rama in the presence of pitiable warriors.

<sup>43. &</sup>quot;What (is there) to wonder, if the two warriors (Khara and Dūṣaṇa) who had lost (all) concern and were full of contempt for (their) adversary, the worthless forester ascetic, died?

त्वं तु भीरः सुदुर्बुढे ! नित्यं शरणकाम्यसि ।

गुणांश्चाऽपहनुषेऽस्माकं, स्तौषि शातूंश्च नः सदा ।। ४४ ।।

शीर्षच्छेद्यमतोऽहं त्वां करोमि क्षितिवर्धनम् ।

कारियद्यामि वा कृत्यं निजिघृश्चवंनौकसौ'' ।। ४५ ।।

तमुद्यतिनशातासि प्रत्युवाच जिजीविषुः ।

मारीचोऽनुनयंस्त्रासाद् "ग्रभ्यमिन्यो भवामि ते ।। ४६ ।।

हरामि रामसौमित्री मृगो भूत्वा मृगद्युवौ ।

उद्योगमभ्यमित्रीणो यथेष्टं त्वं च सन्तनु'' ।। ४७ ।।

ततिश्चत्रीयमाणोऽसौ हेमरत्नमयो मृगः ।

यथामुखीनः सीतायाः पुष्तुवे बहु लोभयन् ।। ४६ ।।

तेनाऽदुद्यूषयद् रामं मृगेण मृगलोचना ।

मैथिली वियुलोरस्कं प्रावृव्धूर्मुगाजिनम् ।। ४९ ॥

<sup>44. &</sup>quot;But you, whose intent is extremely evil, are a coward that seeks shelter for ever; and (you) always deny my merits and praise my enemies

<sup>45. &</sup>quot;Hence I shall turn you, who deserve to be beheaded, into a corpse; or else, desirous of punishing those two forest-dwellers, I shall force you to do what must be done."

desirous of remaining alive and entreating (him) on account of fear, replied, "I shall be confronting your enemy.

<sup>47. &</sup>quot;Having become a deer, I shall allure away Rama and Laksmana who are addicted to hunting; and confronting the enemy you accomplish the task as per your desire."

<sup>48.</sup> Then that astonishing deer of gold and jewels leapt in front of Sītā, fascinating (her) greatly.

<sup>49.</sup> Desirous of wearing the deer-skin, the Mithila Princess, who had deer-like eyes, forced the broad-chested Rama to hunt that deer.

योगक्षेमकरं कृत्वा सीताया लक्ष्मणं तत:।

पृगस्याऽनुपदी रामो जगाम गजिक्कमः।। ५०।।

स्थायं स्थायं क्विचिद्यान्तं कान्त्वा क्वान्त्वा स्थितं क्विचत्।

वीक्षमाणो मृगं रामश्चित्रवृत्ति विसिष्मिये।। ५१।।

चिरं क्लिशित्वा मर्माविद् रामो विजुभितप्लवम्।

शब्बायमानमव्यात्सीद् भयदं क्षणदाचरम्।। ५२।।

शुत्वा विस्फूर्जथुप्रख्यं निनावं परिदेविनी।

मस्वा कष्टाश्चितं रामं सौर्मितं गन्तुमैजिहत्।। ५३।।

"एष प्रावृष्विजाम्भोदनादी श्चाता विरौति ते।

ज्ञातेयं कृष्ठ सौमित्ने! भयात् तायस्व राघवम्"।। ५४।।

<sup>50.</sup> Then having put Laksmana in charge of the maintenance and security of Sītā, Rāma, whose gait was like that of an elephant, departed following the footsteps (heels) (of the deer).

<sup>51.</sup> Rama was surprised at seeing the queer behaviour of the deer which went ahead at a spot, stopped off and on, and moved on again.

<sup>52.</sup> Adept in piercing the vitals, Rāma, after having laboured for long, wounded the fearfully shouting demon whose leaps were deranged.

<sup>53.</sup> Having heard a sound echoing the peal of thunder and having thought that Rāma had fallen into trouble, the lamenting (Sītā) desired Lakṣmaṇa to go (to him).

<sup>54. &</sup>quot;Listen to the screams of your brother echoing the thunder of a cloud during rainy season; Oh son of Sumitra, do the duty of a kinsman; protect Rāma from danger."

''रामसंघुषितं नैतन्मृगस्यैव विविश्विषोः ।

रामस्विनितसङ्काशः स्वान'' इत्यवदत् स ताम् ॥ ५५ ॥

''द्याप्यानस्कन्धकन्ठांसं रुषितं सिहतुं रणे ।

प्रोणुंवन्तं दिशो बाणैः काकुत्स्थं भीरु! कः क्षमः? ॥ ५६ ॥

देहं बिभ्रक्षुरस्त्राग्नौ मृगः प्राणैविदेविषन् ।

प्याघुष्टकिताङ्गुष्ठं राममायान्भुमूर्षया ॥ ५७ ॥

शत्रून् भीषयमाणं तं रामं विस्मापयेत कः ।

मा स्म भैषीस्त्वयाऽऽद्यैव कृताऽर्थो द्रक्ष्यते पतिः'' ॥५६॥

"यायास्त्विमिति कामो मे, गन्तुमुत्सहसे न च ।

इच्छः कामियतुं त्वं मा''मित्यसौ जगदे तया ॥ ५९ ॥

<sup>59. &</sup>quot;It is my desire that you should go. You do not feel enthused to go because you are desirous of having me as your wife." Thus he was spoken to by her (Sītā).



<sup>55. &</sup>quot;This is not the loud scream of Rāma. This is the yell (only) similar to that of Rāma, (but really) of (that) deer who is desirous of deceiving (us)." Thus Lakṣmaṇa spoke to her.

<sup>56. &</sup>quot;Oh timid (Sītā)"! who indeed (is) capable of withstanding, on the battlefield, enraged Rāma whose frontal and hinder shoulders and neck are stout and who pervades the quarters with (his) arrows?

<sup>57. &</sup>quot;(The deer) desirous of getting (his) body burnt in the fire of missiles and intent on gambling at the stake of his life, out of a desire to die, has approached Rama whose thumb is hardened due to its (constant) friction with the bow-string.

<sup>58. &</sup>quot;Who would cause dismay to that Rāma who (himself) terrifies (his) enemies? Do not be anxious about him. The husband who has achieved his object will just be seen by you today (itself)."

मृषोऽद्यं प्रवदन्तीं तां सत्यवद्यो रघूतमः।

निरगाच्छत्नुहस्तं त्वं यास्यसीति शपन् वशी ॥ ६० ॥

गते तस्मिञ्जलश्चिः शुद्धदन् रावणः शिखी ।

जञ्जपूकोऽक्षमालावान् धारयो मृदलाबुनः ॥ ६१ ॥

कमण्डलुकपालेन शिरसा च मृजावता ।

संवस्त्रय लाक्षिके वस्त्रे मात्रां सम्भाण्डच दण्डवान् ॥ ६२ ॥

अधीयन्नात्मविद्विद्यां धारयन् मस्करिन्नतम् ।

वदन् बह्वङ्गुलिस्फोटं श्रूक्षेपं च विलोकयन् ॥ ६३ ॥

सन्विदशीयषुः साम निजुह्नूषुः क्षपाटताम् ।

चङक्रमावान् समागत्य सीतामचे "सुखाभव ॥ ६४ ॥



<sup>60.</sup> The self-restrained, excellent Raghu (Lakṣmaṇa) who (always) spoke the truth, departed, cursing her, who uttered a falsehood, "You shall fall into the hands of the enemy."

<sup>61.</sup> After he was gone, Rāvaṇa who was pure with (a bath in) water, whose teeth were clean, who bore a tuft of hair, who recited prayers constantly, who had a rosary of beads and carried a gourd-like earthen pitcher;

<sup>62. —(</sup>equipped) with the shell of a water-jar, a clean-groomed head and a staff, clad in lac-dyed garments and having procured the necessary material;

<sup>63. —</sup> reciting the spiritual lore (*Upaniṣads*), keeping the vow of an ascetic, speaking mostly with the movements of (his) fingers, and gazing with unknit eyebrows;

<sup>64. —</sup>intent on exhibiting peace-lovingness and concealing his identity as a demon, having faltering steps, having approached Sītā, said, "Be agreeable (happy)."

सायन्तनीं तिथिप्रण्यः पङ्काजानां विवातनीम्।
कान्ति कान्त्या सवातन्या हेपयन्ती शुचित्मिता।। ६४।।
का त्वमेकािकनी भीरु ! निरन्वयजने वने।
क्षुध्यन्तोऽप्यघसन् व्यालास्त्वामपालां कथं न वा।। ६६।।
हृवयञ्जममूर्तिस्त्वं सुभगम्भावुकं वनम्।
कुर्वाणा भीममप्येतद्वदाऽभ्यः केन हेतुना।। ६७।।
सुकृतं त्रियकारी त्वं कं रहस्युपतिष्ठसे।
पुण्यकृच्चादुकारस्ते किङ्कारः सुरतेषु कः।। ६८।।
परिपर्युवधे रूपमा द्युलोकाच्च दुर्लभम्।
भावत्कं दृष्टयत्स्वेतदस्मास्विध सुजीवितम्।। ६९।।
प्रापीतमधुका भृङ्कौः सुविवेवाऽरिविन्दिनी।
सस्परिमललक्षमीका नाऽपुंस्काऽसीति मे मितः।। ७०।।

<sup>65. &</sup>quot;Having a bright smile and putting to shame, by your ever-lasting charm, the evening lustre of the moon and the day-time beauty of the sun-lotuses;

<sup>66. &</sup>quot;Oh timid one! who are you, all alone in this forest, devoid of contact with human beings? Or, how (is it) that wild beasts, though hungry, did not devour you who have no protector?

<sup>67. &</sup>quot;Rendering agreeable even this terrific forest, say, with what intention, have you, whose form is attractive to the heart, arrived here?

<sup>68. &</sup>quot;What fortunate (person) do you, who behave pleasantly, wait upon in privacy? Who is thy meritorious and sweet-speaking errand-boy during love-sports?

<sup>69. &</sup>quot;Blessed is this life that is within us who have observed this beauty of yours which is beyond the (scope of) the ocean and difficult to get from the heaven.

<sup>70. &</sup>quot;Like a lotus-creeper whose honey is fully sucked by the bees and who is blessed with a sunny day, you, possessing

मिथ्यैव श्रीः श्रियम्मन्या, श्रीमन्मन्यो मृषा हरि:।

साक्षात्कृत्याऽभिमन्येऽहं त्वां हरन्तीं श्रियं श्रिय:॥ ७९॥

नोदकण्ठिष्यताऽत्यर्थं त्वामैक्षिष्यत चेत् स्मर:।

खेलायन्निशं नाऽपि सज्ःकृत्य रिंत वसेत्॥ ७२॥

वल्यूयन्तीं विलोक्य त्वां स्त्री न मन्तूयतीह का।

कान्ति नाऽभिमनायेत को वा स्थाणुसमोऽपि ते॥ ७३॥

युःखायते जनः सर्व: स एवैक: सुखायते।

यस्योत्सुकायमाना त्वं न प्रतीपायसेऽन्तिके॥ ७४॥

कः पण्डितायमानस्त्वामावायाऽऽिमषसन्निभाम्।

तस्यन् वैरायमाणेभ्यः शून्यमन्ववसद् वनम्"॥ ७४॥

the affluence of fragrance, are not without a male, that is my opinion.

- 71. "Certainly false (is) the Goddess of Wealth who boasts of her glory; false (is) Hari who wrongly boasts as being the possesser of Lakṣmī, thus do I think after having cast (my) eyes upon you who vanquish the glory of Śrī.
- 72. "Had Cupid seen you, he would neither have intensely pined for Rati nor, again, would he have made her his mate and remained sporting with her, day and night.
- 73. "Having seen you looking (so) attractive, which woman in this world would not get enraged? Or, again, what man, though like a pillar (or Siva) would not long for your charm?
- 74. "All men grieve; only that one takes delight in whose company, you being eager, do not become reluctant.
- 75. "Which person, who vainly regards himself learned and feels afraid of those who cherish enmity, has resorted to this deserted forest, taking you along, you who are similar to (a bait of) meat?"

स्रोजायमाना तस्याऽष्टयं प्रणीय जनकात्मजा।

उवाच दशमूर्धानं सादरा गद्गदं वच:॥ ७६॥

"महाकुलीन ऐक्ष्वाके वंशे दाशरिथमंम।

पितु: प्रियद्धःरो भर्ता क्षेमकारस्तपिस्वनाम्॥ ७७॥

निहन्ता वैरकाराणां सतां बहुकरः सदा।

पारश्विधकरामस्य शक्तेरन्तकरो रणे॥ ७६॥

स्रध्वरेष्विष्टनां पाता पूर्तों कर्मसु सर्वदा।

पितुनियोगाद् राजत्वं हित्वा योऽभ्यागमद् वनम्॥ ७९॥

पतिव्रक्तोष्टुजुष्टानि रक्षांसि भयदे वने।

यस्य बाणनिकृत्तानि श्रेणीभूतानि शेरते॥ ६०॥

दीव्यमानं शितान् बाणानस्यमानं महागदाः।

निष्टनानं शात्रवान् रामं कथं त्वं नाऽवगच्छिस ॥ ६९॥

<sup>76.</sup> After offering him arghya (due to a guest), Sītā getting valiant, (yet) full of respect, spoke to Rāvaṇa (these) choked (indistinct) words:

<sup>77. &</sup>quot;My highly noble-born husband, of the race of Iksvāku, (is Rāma), the son of Daśaratha, doing what was desired by (his) father, viz., providing well-being to the ascetics;

<sup>78. — &</sup>quot;the killer of those that practise enmity, greatly obliging the good at all times, the destroyer, in battle, of the prowess of that Rāma-who-wields-the-axe;

<sup>79. —&</sup>quot;the protector of the sacrificers during sacrifices, ever the nourisher in rituals, who having abandoned kingship at the command of his father, came over to (this) forest.

<sup>80. &</sup>quot;Torn by his arrows and fed upon by birds and jackals, demons lie piled in heaps in this terrific forest.

<sup>81. &</sup>quot;How is it that you do not know Rāma who strikes with sharp arrows, hurls huge maces and kills the enemies?

भ्रातिर न्यस्य यातो मां मृगािवन् मृगयामसौ।

एषितुं प्रेषितो यातो मया तस्याऽनुजो वनम्" ॥ द२ ॥

अथाऽऽयस्यन् कषायाक्षः स्यन्नस्वेदकणोल्बणः ।

सन्दिशितान्तराकृतस्तामवादीद् दशाननः ॥ द३ ॥

"कृते कािनष्ठनेयस्य ज्यैष्ठिनेयं विवासितम् ।

को नग्नमुषितप्रस्यं बहु मन्येत राघवम् ? ॥ द४ ॥

राक्षसान् बदुयज्ञेषु पिण्डीशूरान् निरस्तवान् ।

यद्यसौ कूपमाण्डूिक ! तवैतावित कः स्मयः ॥ द५ ॥

मत्पराक्रमसिङ्क्षप्तराज्यभोगपरिच्छ्वः ।

युवतं ममैव कि वक्तुं दरिद्वाित यथा हिरः ॥ द६ ॥

<sup>82. &</sup>quot;Having entrusted me to his brother, that hunter has gone ahunting; his younger brother, dispatched by me for knowing (his whereabouts) has gone to the forest."

<sup>83.</sup> Then, trying very hard, Rāvaṇa whose eyes became red, who was covered with particles of dripping sweat and who (now) revealed his internal motive, spoke to her:

<sup>84. &</sup>quot;Who would regard highly Rāma, the son of the eldest (wife), exiled for the sake of the son of the youngest (wife), and similar to one (who is) naked and robbed (of everything)?"

<sup>85. &</sup>quot;Oh female frog in a well! if, during the sacrifices of a wretched brahmin, he has killed the demons that are valiant (only) at eating, what (sort of) pride of yours in just this much?

<sup>86. &</sup>quot;Will it be proper for myself to say (as to) how Indra, whose kingdom and means of enjoyment were snatched away by my valour, has become a pauper?

निलं ङ्को विमवः स्वामी धनानां हृतपुष्ठपकः ।

प्रध्यास्तेऽन्तर्गिरं यस्मात् कस्तःनाऽवैति कारणम् ॥ ८७ ॥

फिन्ननौक इव ध्यायन् मत्तो विभ्यद् यमः स्वयम् ।

कृष्ठिणमानं दधानेन मुखेनाऽऽस्ते निरुद्यतिः ॥ ८८ ॥

समुद्रोपत्यका हैमी पर्वताधित्यका पुरी ।

रत्नपारायणं नाम्ना लङ्कोति मम मैथिलि ! ॥ ८९ ॥

प्रावासे सिक्तसंमृष्टे गन्धैस्त्वं लिप्तवासिता ।

प्रावासे सिक्तसंमृष्टे गन्धैस्तवं लिप्तवासिता ।

प्रावासे सिक्तसंमृष्टे गन्धैस्त्वं लिप्तवासिता ।

प्रावासे सिक्तसंमृष्टे गन्धिसंस्तवं लिप्तवासिता ।

<sup>87. &</sup>quot;Who knows not the reason why the Lord of Wealth (Kubera), deprived of Lanka, freed of arrogance, and with his Puspaka snatched away, stays in the (Kailasa) mountain?"

<sup>88. &</sup>quot;Pondering like one whose boat is shattered and fearing me, Yama himself sits (idle) without any work and wears darkness on his face.

<sup>89. &</sup>quot;Oh Mithila Princess! my golden capital, Lanka by name, (has) the ocean for its outskirts, and (is) situated on a mountain plateau.

<sup>90. &</sup>quot;Along with me, anointed and perfumed with fragrant ingredients and having put on massive fragrant garlands, you stay there in an abode sprinkled and swept.

<sup>91. &</sup>quot;Oh beautiful young woman delightful to a young man! do unite with me. The scion of the Raghus (Rāma) (is) exiled and is very evil; abandon him, a penniless (wretch).

<sup>92. &</sup>quot;Intent on the act of love and ordering about 'eat, drink' (i.e.) becoming the mistress of the house), having made

मा सम भूग्रांहिणी भीरु ! गन्तुमुत्साहिनी भव ।

उद्भासिनी च भूत्वा मे वक्षःसंमिवनी भव'' ॥ ९३ ॥

तां प्रातिकूलिकों मत्वा जिहीर्षुभीमावेग्रहः ।

बाहूपपीडमाश्लिष्य जगाहे द्यां निशावरः ॥ ९४ ॥

वस्यन्तीं तां समादाय यातो राविञ्चरालयम् ।

तुष्णीम्भूय भयादासाञ्चिक्तरे मृगपक्षिणः ॥ ९४ ॥

उच्चैरारस्यमानां तां कृपणां रामलक्ष्मणौ ।

जटायुः प्राप पक्षीन्द्रः परुषं रावणं वदन् ॥ ९६ ॥

( इति प्रकीर्णकाः )

(ग्रतः परमधिकारकाण्डम् । तत्र प्रथमं टाधिकारः ।)

Ravana subservient (to yourself), stay in the best of mansions.

- 93. "Do not be obstinate, Oh timid one; be enthusiastic about going; and after becoming highly brilliant, be the shampooer of my chest."
- 94. Reckoning her as adverse (to him), the demon of a terrific body, desirous of kidnapping her, having clutched her in his arms so tight as to crush her, plunged up into the sky.
- 95. Having caught hold of her who was feeling frightened, he went to the homeland of the demons. Having become silent through terror, the birds and beasts stayed (put).
- 96. (But) Jaṭāyu, the Lord of Birds, approached that miserable (Sītā) shouting out loudly for Rāma and Lakṣmaṇa, speaking harsh words to Rāvaṇa.

(Here end the Miscellaneous Forms)

the 'Ta' adhikāra)

"द्विषन् ! वनेचराग्रयाणां त्वमादायचरो वने ।

अग्रेसरो जघन्यानां मा भूः पूर्वसरो मम ॥ ९७ ॥

वशस्करसमाचारं ख्यातं भृति दयाकरम् ।

पितुर्वावयकरं रामं धिक् त्वां दुन्वन्तमत्रपम् ॥ ९८ ॥

अहमन्तकरो नूनं ध्वान्तस्येव दिवाकरः ।

तव राक्षस ! रामस्य नेयः कर्मकरोपमः" ॥ ९९ ॥

सतामरुष्करं पक्षी वैरकारं नराशिनम् ।

हन्तुं कलहकारोऽसौ शब्दकारः पपात खम् ॥ १०० ॥

(अतः परं प्रकीर्णकाः)

धुन्वन् सर्वपथीनं खे वितानं पक्षयोरसौ। मांसशोणितसन्दर्शं तुण्डघातमयुध्यत ।। १०१ ।।

#### ( Henceforward Miscellaneous Forms )

101. Flapping the expanse of his two wings that pervaded all the paths (in the sky), he fought striking with his beak and, (on being struck by Ravana with his sword), exposing to sight (his) flesh and blood.

<sup>97. &</sup>quot;Oh enemy, you that snatch and eat (the ascetics) and the best of forest-dwellers and are the foremost leader of the despicable ones, do not move ahead of me in the forest.

<sup>98. &</sup>quot;Fie upon your shameless self that harasses Rāma of a behaviour that brings glory, well-known in the world, acting compassionately and carrying out (his) father's orders.

<sup>99. &</sup>quot;Oh demon, I, like the Sun unto darkness, fit to be guided by Rāma like an errand boy, am to bring about your end."

<sup>100.</sup> Intending to kill (Rāvaṇa), the man-eater, injurious to the good and bearer of enmity, the fighting and roaring bird zoomed into the sky.

न बिभाय, न जिह्नाय, न चक्लाम, न विव्यथे।

ग्राध्नानो विध्यमानोऽपि रणान्निववृते न च ॥ १०२॥

पिशाचमुखधौरेयं सच्छत्नकवचं रथम्।

युधि कद्रथवद् भीनं बभञ्ज ध्वजशालिनम्॥ १०३॥

ग्रतः परम् 'ग्राम्'-अधिकारः ।

संवासयाञ्चकाराऽरि सुरान् पिप्राय पश्यतः ।

सन्त्याजयाञ्चकाराऽथ सीतां विश्वतिबाहुना ॥ १०४॥

ग्रसीतो रावणः कासाञ्चके शस्वीनराकुलः ।
भूयस्तं बेभिदाञ्चके नखतुण्डायुधः खगः॥ १०४॥

हन्तुं कोधवशादीहाञ्चकाते तौ परस्परम् ।

न वा पलायाञ्चके विद्याञ्चके न राक्षसः ॥ १०६॥

### ( Henceforth 'Am' adhikara, Perfect form )

<sup>102.</sup> Though being ripped, he (while) trying to kill, neither feared, nor fought shy, nor got tired, nor felt pained and did not back out from the fight.

<sup>103.</sup> In the fight, he shattered, like a rickety chariot, the terrific chariot whose horses had the faces of demons, which carried an umbrella and a coat of arms, and which looked to advantage with its flag.

<sup>104.</sup> He frightened the enemy, delighted the gods and then caused Sitā to be abandoned by the twenty-armed (Rāvaṇa).

<sup>105.</sup> Devoid of Sītā, Rāvaņa, who was not distressed by (Jaṭāyu's) weapons, began to curse; the bird whose nails and beak were (his weapons) again severely pierced him.

<sup>106.</sup> The two, under the influence of wrath, wished to kill each other. Neither did the bird run away nor did the demon take pity (on him).

उपासाञ्चिकिरे द्रष्टुं देवगन्धर्वकिन्नरा:। छलेन पक्षौ लोलूयाञ्चके क्रव्यात् पतित्रण:।। १०७ ।।

प्रजुठितमवनौ विलोक्य कृत्तं दशवदन: खचरोत्तमं प्रहृष्यन् । रथवरमधिरुह्य भीमधुर्यं स्वपुरमगात् परिगृह्य रामकान्ताम् ॥ १०८॥

इति भट्टिकाव्ये सीतापहरणो नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ( इति प्रकीर्णकाण्डे पञ्चमः परिच्छेदः ॥ )

Here ends canto V named

THE ABDUCTION OF SITA

( Here ends Part V in the Prakīrņa-kāṇḍa )

<sup>107.</sup> The gods, gandharvas and kinnaras stood by to watch; but the flesh-eater went on cutting off by deceit the wings of the bird.

<sup>108.</sup> On seeing the best of birds shorn off and laid rolling on the ground, the ten-faced (Rāvaṇa) feeling highly delighted drove to his city (of Laṅkā), after ascending his excellent chariot yoked with ferocious horses and having tightly clutched the wife Rāma.

# ग्रथ षष्ठः सर्गः

ग्रामधिकारः पूर्वागतः ।

श्रोषाञ्चकार कामाग्निर्दशवक्त्रमहिनशम् ।
विदाञ्चकार वैदेहीं रामादन्यनिरुत्मुकाम् ॥ १ ॥
प्रजागराञ्चकाराऽरेरीहास्विनशमादरात् ।
विभयाम्प्रचकाराऽसौ काकुरस्थादिषशिङ्कितः ॥ २ ॥
न जिल्लयाञ्चकाराऽथ सीतामभ्यर्थं तर्जितः ।
नाऽप्यूजौ विभरामास वैदेह्यां प्रसितो भृशम् ॥ ३ ॥
"विदाङ्कुर्वन्तु रामस्य वृत्त"मित्यवदत् स्वकान् ।
रक्षांसि रक्षितुं सीतामाशिषच्च प्रयत्नवान् ॥ ४ ॥

#### NOW CANTO VI

( Formations preceded by 'am', continued )

- 1. The fire of love consumed Rāvaṇa day and night. He came to realise that the Videha princess (Sītā) had no longing for anyone other than Rāma.
- 2. Through fear, he remained watchful, day and night, about the activities of Rama; and he feared excessively being very suspicious of the descendant of Kakutstha (Rama).
- 3. Having supplicated Sītā, he was not ashamed (though) reproached (by Sītā). Nor, also, did he sustain his radiance, (being) excessively attached to Vaidehī (Sītā).
- 4. He said to his own (attendants): "Find out the activities of Rāma." And, resorting to great caution, he commanded demonesses to guard Sītā.

## ( ग्रथ प्रकीर्णकाः )

रामोऽिष हतमारीचो निवत्स्यंन् खरनाविन:।

क्रोब्टून् समश्रुणोत् कूरान् रसतोऽशुभशंसिन:॥ ५॥
आशङ्कमानो वैदेहीं खादितां निहतां मृताम्।
स शतुष्टनस्य सोदयं दूरादायान्तमैक्षतः॥ ६॥
सीतां सौमितिणा त्यक्तां सध्यीचीं तस्नुमेकिकाम्।
विज्ञायाऽमंस्त काकुत्स्थ: 'क्षये क्षेमं सुदुर्लभम्'॥ ७॥

## ( अतः परं दुहादिः )

सोऽपृच्छल्लक्ष्मणं सीतां याचमान: शिवं सुरान् ।

रामं यथास्थितं सर्वं भ्राता ब्रूते स्म विह्वल: ।। द ।।

सन्दृश्य शरणं शून्यं भिक्षमाणो वनं प्रियाम् ।

प्राणान् दुहन्निवात्मानं शोकं चित्तमवादधत् ॥ ९ ॥

#### (Now Miscellaneous Forms)

#### (Henceforward the double-object roots duh and others)

<sup>5.</sup> On his own part, Rama, who had killed Marica, heard, (while) returning, ferocious jackals that howled like donkeys, forboding evil.

<sup>6.</sup> Suspecting the Videha princess to have been devoured, killed or dead, he espied, Laksmana approaching (him) from afar.

<sup>7.</sup> Having realised that his timid companion, Sītā, was left all alone by the son of Sumitrā, the descendant of Kākutstha reflected, 'Scarce is happiness in my house'.

<sup>8.</sup> Soliciting the gods for welfare, he enquired Laksmana about Sītā. The distressed brother narrated to Rāma everything, as it had happened.

<sup>9.</sup> Seeing the house vacant, Rāma, begging the forest for Sītā, committed grief to his mind as if extracting his vital breaths out of himself.

गता स्यादविन्वानां कुसुमान्याश्रमद्भुमान् । अर्थाः आ यत्र तापसान् धर्मं सुतीक्ष्णः शास्ति तत्र सा ॥ १० ॥

## ( ग्रतः परं प्रकीर्णकाः )

"आः कब्टं, बत ही चित्रं हूं मातर्देवतानि धिक् ।
हा पितः ! क्वाऽसि हे सुभ्रु !" बह्वेवं विललाप सः ॥११॥
"इहाऽऽसिब्टाऽशायिष्टेह सा सखेलिमतोऽगमत् ।
ग्रग्लासीत् संस्मरिन्त्यं मैथिल्या भरताप्रजः ॥ १२॥
इवं नक्तन्तनं दाम पौष्पमेतद् दिवातनम् ।
ग्रुचेवोद्बध्य शाखायां प्रग्लायित तया विना ॥ १३॥
ऐक्षिष्मिह मुहुः सुष्तां यां मृताशङ्क्षया वयम् ।
ग्रकाले दुर्मरमहो ! यज्जीवामस्तया विना ॥ १४॥

#### ( Hereafter Miscellaneous Forms )

- 11. "Alas! What a calamity! It is a pity! Alas, how strange! Hum! (what) a rage! Ah, Mother! Fie upon the deities! Ah, Father! Oh (Sita) who has beautiful eye-brows, where are you?" Thus he lamented excessively.
- 12. "Here did she sit, slept here, went gracefully from here!" (Thus) remembering Sītā constantly with regret, Rāma waned.
- 13. "This garland of noctural flowers (and) this one of day flowers, have hung themselves (to death) on the branch, and as if through grief wither away without her.
- 14. "Oh! it is indeed difficult to die out of time, since we are alive without her, whom we looked up again and again, (while she was) asleep, with the apprehension that (she was) dead.

<sup>10. &</sup>quot;Ah! She might have gone plucking the flowers of the trees in the hermitage (or) to (the place) where Sutikṣṇa preaches Duty to the ascetics.

ग्रक्षेम: परिहासीऽयं परीक्षां मां कृथा मम । मतो माऽन्तिधिया: सीते ! मा रंस्था जीवितेन न: ॥ १४ ॥

( ग्रथ सिजधिकार: )

स्रहं न्यवधिषं भीमं राक्षसं क्रूरविक्रमम्।
मा घुक्ष: पत्युरात्मानं मा न श्लिक्षः प्रियं प्रिये।। १६॥
मा स्म द्राक्षीर्मृषा दोषं भक्तं मां माऽऽतिचिक्तिशः।
शौलं न्वशिश्रियद् वामा नदीं नु प्रत्यदुद्भुवत्।। १७॥
ऐ ! वाचं देहि धैर्यं नस्तव हेतोरसुस्रुवत्।
त्वं नो मितिमिवाऽधासीर्नष्टा प्राणानिवाऽवधः।। १८॥
स्वतोऽशिश्वियच्चक्षुरास्यं हेतोस्तवाऽश्वयीत्।
स्मियेऽहं मां निरास्थश्चेन्मा न वोचश्रिकीष्तिम्॥ १९॥

<sup>15. &</sup>quot;This joke is not good! Do not put me to test. Oh! Sītā, do not disappear from me. Do not play with our life."

<sup>(</sup> Henceforward Sij- adhikara, i.e., 'S'-aorist forms )

<sup>16. &</sup>quot;I have killed the terrific demon of cruel valour. Oh dear one, do not conceal yourself from your husband. Please do not refuse to embrace your beloved.

<sup>17. &</sup>quot;Do not find fault with me falsely. Do not torture me excessively, who am devoted (to you). Has that adverse (Sītā) resorted to the mountain or possibly run away to the river?

<sup>18. &</sup>quot;Oh Videha Princess, give me a word (in reply); because of you, our fortitude has slipped off. You, who are lost, have as it were, sucked off our intellect, and have, as it were, drunk off our breaths.

<sup>19. &</sup>quot;The eye of mine (who am) weeping, is swollen; for your sake my face is swollen; I shall die if you abandon me. Do not desist from speaking out what you desire to do.

लक्ष्मणाऽचक्ष्व यद्याख्यत् सा किञ्चित्कोपकारणम् ।
दोषे प्रतिसमाधानमज्ञाते क्रियतां कथम् ॥ २० ॥
इह सा व्यलिपद् गन्धैः स्नान्तीहाऽभ्यषिचज्जलै: ।
इहाऽहं द्रब्टुमाह्वं तां स्मरन्नेवं मुमोह सः ॥ २१ ॥
तस्याऽलिपत शोकाग्निः स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलन् ।
ग्रिलिप्तैवाऽनिलः शीतो वने तं न त्वजिह्नदत् ॥ २२ ॥
स्नानभ्यषिचताऽम्भोऽसौ रुदन् दियतया विना ।
तथाऽभ्यषिक्त वारीणि पितृभ्यः शोकमूच्छितः ॥ २३ ॥
तथाऽऽतींऽपि क्रियां धर्म्यां स काले नाऽमुचत् क्वचित् ।
महतां हि क्रिया नित्या छिद्रे नैवाऽवसीदित ॥ २४ ॥

<sup>20. &</sup>quot;Oh Laksmana, speak out, whether she mentioned any reason for her anger. How can a remedy be provided when the fault is not known?

<sup>21. &</sup>quot;Here she anointed (me) with ungents; here, taking a bath, she splashed water on me; here I called her, (for me) to gaze at her." Thus remembering Sītā, he fainted.

<sup>22.</sup> The burning fire of grief ignited his mind like wood; the cool breeze in the forest only enkindled him; (it) did not, on the other hand, comfort him.

<sup>23.</sup> Bewildered by grief (being) without Sitā, he poured water (upon himself) both (while) bathing (and) while weeping; (he) sprinkled water (also) to his manes

<sup>24.</sup> Again, though distressed, he did not, at any time, give up a religious rite at its proper time. For, to great (men), obligatory (daily) ritual is not at all to be neglected even in a calamity.

श्राह्वास्त स मुहु: शूरान् मुहुराह्वत राक्षसान्।

"एत सीताद्वहः! संख्ये प्रत्यर्थयत राघवम्।। २४॥

स्वपोषमपुषद् युष्मान् या पिक्षमृगशावकाः।

श्रद्धुतच्चेन्द्रुना सार्घं तां प्रबूत गता यतः"॥ २६॥

गिरिमन्वसृपद् रामो लिप्सुर्जनकसंभवाम्।

तिस्मन्नायोधनं वृत्तं लक्ष्मणायाशिषन्महत्॥ २७॥

"सीतां जिद्यांसू सौमित्रे! राक्षसावारतां ध्रुवम्।

इदं शोणितमभ्यग्रं संप्रहारेऽश्च्युतत् तयोः॥ २६॥

इदं कवत्रमच्योतीत् साश्वोऽयं चूर्णितो रथः।

एह्यम्ँ गिरिमन्वेष्टुमवगाहावहे द्वतम्॥ २९॥

<sup>25.</sup> He challenged, again and again, the brave, and repeatedly dared the demons (thus): "Come, Sītā-haters, encounter (me), the scion of Raghu, in battle.

<sup>26. &</sup>quot;Oh young ones of birds and beasts, say where went she who nourished you by herself and shone (vying) with the Moon."

<sup>27.</sup> Desirous of recovering (Sītā), the daughter of Janaka, Rāma approached the mountain, and appraised Lakṣmaṇa about the great battle that (should have) taken place there.

<sup>28. &</sup>quot;Oh Lakṣmaṇa, two demons had definitely come, desirous of killing Sītā. This fresh blood has streamed forth during their mutual encounter.

<sup>29. &</sup>quot;Here, the armour has fallen off; this chariot has been shattered along with the horses. Come along, let us both penetrate this mountain for searching (her).

मन्युर्मन्ये ममाऽस्तम्भीद् विषादोऽस्तभदुद्यतिम्।
अजारीदिव च प्रज्ञा बलं शोकात्तथाऽजरत्॥ ३०॥
गृध्रस्येहाऽश्वतां पक्षौ कृतौ वीक्षस्व लक्ष्मण।
जिघत्सोर्नूनमापादि ध्वंसोऽयं तां निशाचरात्''॥ ३०॥
ऋढोऽदीपि रघुव्याघ्रो रक्तनेत्रोऽजनि क्षणात्।
ऋबोधि दु:स्थं त्रैलोक्यं दीप्तैरापूरि भानुवत्॥ ३२॥
अताय्यस्योत्तमं सत्त्वमप्यायि कृतकृत्यवत्।
उपाचायिष्ट सामर्थ्यं तस्य संरम्भिणो महत्॥ ३३॥

ऋवोहीव विषादोऽस्य समरुद्धेव विक्रमः।
समभावि च कोपेन न्यश्वसीच्चायतं मृहः॥ ३४॥

<sup>30. &</sup>quot;I think my grief has become stiff; (my) distress has arrested my (assiduous) effort; my intellect has, as it were, decayed; similarly, my strength has waned due to grief.

<sup>31. &</sup>quot;Oh Lakṣmaṇa, behold, here lie scattered the two shorn off wings of a vulture. Sure, it has attained this destruction from the demon desirous of killing her."

<sup>32.</sup> Enraged, the mighty Raghu blazed; within a moment he became (possessed) of red eyes. (He) realised that the three worlds were in danger and got filled with brilliance like the sun.

<sup>33.</sup> His excellent spirit (prowess) expanded ceaselessly like one who had accomplished his task. The great might of (Rāma), who was in high rage, waxed.

<sup>34.</sup> His distress, squeezed itself out, as it were; his valour, belted itself, as it were; birth was taken by rage and he sighed deeply, time and again.

# ( ग्रथ 'श्रम्'-ग्रधिकारः )

श्रथाऽऽलम्ब्य धनू रामो जगर्ज गजविकमः।

''रुणिध्म सिवतुर्मार्गं भिनिध कुलपर्वतान्।। ३४।।

रिणिष्म जलधेस्तोयं विविनिष्म दिव: मुरान्।

क्षुणिध सर्पान् पाताले छिनिध क्षणदाचरान्।। ३६॥

यमं युनिष्म कालेन सिमन्धानोऽस्त्रकौशलम्।

शुष्कपेषं पिनष्मयुर्वीमिखन्दानः स्वतेजसा।। ३७॥

भूति तृणिध यक्षाणां हिनस्मीन्द्रस्य विक्रमम्।

भनिष्म सर्वमर्यादास्तनिष्म व्योम विस्तृतम्।। ३८॥

न तृणिह्मीति लोकोऽयं मां विन्ते निष्पराक्रमम्''।

एवं वदन् दाशरथिरपूणग् धनुषा शरम्।। ३९॥

## ( Now Snam-adhikara, 7th conjugation forms )

- 35. Now, having taken up his bow, Rāma whose valour was like that of an elephant, thundered, "I (shall) obstruct the path of the Sun, (and) split asunder the (seven) dividing (border) mountains.
- 36. "I (shall) drain out the water of the ocean, dispel the gods from the heavens, crush the serpents in the nether world, shatter the night-rangers;
- 37. "Enkindling (my) expertise in missiles, (I shall) unite Yama with death; untiring (I shall), with my own lustre, grind the earth to dry dust;
- 38. "(I shall) reduce to nought the riches of the yakşas, annihilate the valour of Indra, break all barriers, compress the extended sky;
- 39. "This world regards me as void of valour (simply) because I do not hurt it." Speaking thus, the son of Daśaratha set the arrow on the bow.

## ( अथ पुनः प्रकीर्णकाः )

न्यवर्तयत् सुमित्राभूस्तं चिकीर्षु जगत्क्षयम् ।
तेजः क्षात्रं विवृण्वन्तं दिवक्षन्तिमवाऽनलम् ॥ ४० ॥
ऐक्षेतामाश्रमादाराद् गिरिकल्पं पतित्वणम् ।
तं सीताघातिनं मत्वा हन्तुं रामोऽभ्यधावत ॥ ४९ ॥
"माऽऽविधिष्ठा जटायुं मां, सीतां रामाऽहमैक्षिषि ।
उपास्थितैवमुक्ते तं सखायं राघवः पितुः ॥ ४२ ॥
ततो रावणमाख्याय द्विषन्तं पततां वरः ।
वणवेदनया ग्लायन् ममार गिरिकन्दरे ॥ ४३ ॥
तस्याऽग्न्यम्बुक्तियां कृत्वा प्रतस्थाते पुनर्वनम् ।
विषादमीयिवांसौ तौ विचन्वानावितस्ततः ॥ ४४ ॥

#### ( Now Miscellaneous Forms once again )

THE

<sup>40.</sup> Laksmana dissuaded him (who was) desirous of bringing about the annihilation of the world (and) exhibiting (his) warrior-like lustre, like fire intent on burning.

<sup>41.</sup> Near the hermitage the two saw a mountain-like bird. Taking him to be the killer of Sītā, Rāma rushed to kill (him).

<sup>42. &</sup>quot;Do not kill me, Jaṭāyu, Oh Rāma! I have seen Sītā." When told thus, the scion of Raghus (Rāma) approached (Jaṭāyu), his father's friend.

<sup>43.</sup> Thereafter having announced (that) Rāvaṇa (had been) entertaining enmity, the best of birds, feeling exhausted by the agony of the wounds, died in the mountain valley.

<sup>44.</sup> Having performed the (funeral) rite of cremation and (having poured) water-libations, the two, reaching (the point of) dejection, again set out to the forest, searching everywhere (lit., here and there).

सत्त्वानजन्नं घोरेण वनाकर्षं समश्नता।
क्षुध्यता जगृहाते तौ रक्षसा दीर्घबाहुना॥ ४५॥
भुजौ चकृततुस्तस्य निस्त्रिशाभ्यां रघूलमौ।
स च्छिन्नबाहुरपतद् विह्वलो ह्वलयन् भवम्॥ ४६॥

( ग्रथ कृत्याधिकार: )

प्रष्टव्यं पृच्छतस्तस्य कथनीलमवीवचत्।
आत्मानं वनवासं च जेयं चार्ऽरि रघूत्तमः ॥ ४७॥
"लभ्या कथं नृ वैदेही शक्यो द्रष्टुं कथं रिपुः।
सह्यः कथं वियोगश्च गद्यमेतत् त्वया मम"॥ ४८॥
"अहं राम! श्रियः पुत्रो मद्यपीत इव भ्रमन्।
पापचर्यो मुनेः शापाज्जात" इत्यवदत् स तम् ॥ ४९॥

#### ( Now Krtya-adhikāra, Potential Participle Forms )

- 47. To him who asked what ought to be inquired about, (Rama), the best of Raghus, told him what deserved to be told, about nimself, his exile into the forest and the enemy to be vanquished.
- 48. "How should the Videha Princess be recovered; how could the enemy be contacted and how could the separation be bearable; this should be told to me by you."
- 49. "I, Oh Rāma, the son of Śrī (a demon), roaming like a drunkard, have become an evil-doer through the curse of a sage." Thus he spoke to him.

<sup>45.</sup> Then the two were seized by a terrific long-armed, hungry demon who was ceaslessely devouring animals, after dragging (them) forcibly from the forest.

<sup>46.</sup> The two best of Raghus cut off his two hands with two swords; he whose arms were severed crashed down unconscious, making the earth quake.

''तव प्रयातो यम्यत्वं शस्त्रपूतो ब्रवीमि ते।

रावणेन हृता सीता लङ्कां नीता सुरारिणा ॥ ५० ॥

ऋष्यमूकेऽनवद्योऽस्ति पण्यभ्रातृवद्यः किषः ।

सुग्रीवो नाम वर्योऽसौ भवता चारुविक्रमः ॥ ५१ ॥

तेन वह्येन हन्तासि त्वमर्यं पुरुषाशिनाम् ।

राक्षसं क्रूरकर्माणं शक्तारं दूरवासिनम् ॥ ५२ ॥

आस्ते स्मरन् स कान्ताया हृताया वालिना किषः ।

वृषो यथोपसर्याया गोष्ठे गोदंण्डताडितः ॥ ५३ ॥

तेन सङ्गतमार्येण रामोऽजर्यं कुरु द्रुतम् ।

लङ्कां प्राप्य ततः पापं दशग्रीवं हनिष्यसि ॥ ५४ ॥

desyd 55,ed? There is no dalse speaking in

<sup>50. &</sup>quot;I who became punishable by you and has been purified by (your) weapon, (shall now) tell you. Sītā has been abducted (and) taken to Lankā, by the enemy of the gods, Rāvaņa.

<sup>51. &</sup>quot;There is, on the Rsyamūka (mountain), an innocent monkey, Sugrīva by name, who would bargain for the killing of (his) brother; he, whose valour is excellent, should be chosen by you (for an ally).

<sup>52. &</sup>quot;With him as (your) supporter, you will kill the ferocious demon of cruel deeds, the enemy of Indra, staying far away.

<sup>53. &</sup>quot;The monkey keeps on regretfully remembering his wife, (who has been) snatched away by Vali, just as a bull in the cowpen woefully remembers the approach-worthy cow.

<sup>54. &</sup>quot;Oh Rāma, quickly make an indissoluble friendship with him. On reaching Lankā thereafter you will kill the sinful ten-necked (Rāvaņa).

प्रमृतोद्यं न तवाऽस्ति सत्यवद्यं ब्रवीन्यहम् ।

सिवभूयं गतस्तस्य रिपुहत्या करिष्यसि ॥ ५५ ॥

प्रादृत्यस्तेन वृत्येन स्तुत्यो जुष्येण सङ्गतः ।

इत्यः शिष्येण गुरुवद् गृध्यमर्थमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥

नाऽखेयः सागरोऽप्यन्यस्तस्य सद्भृत्यशालिनः ।

मन्युस्तस्य त्वया माग्यों मृज्यः शोकश्च तेन ते" ॥ ५७ ॥

स राजसूययाजीव तेजसा सूर्यसन्निभः ।

प्रमृषोद्यं वदन् रुच्यो जगाहे द्यां निशाचरः ॥ ५८ ॥

प्रकृष्टपच्याः पश्यन्तौ ततो दाशरथी लताः ।

रत्नान्नपानकुप्यानाम् श्राटतुर्नष्टसंस्मृती ॥ ५९ ॥

<sup>55. &</sup>quot;There is no false speaking in him (Sugrīva); I speak this as a true statement. (Having) reached (established) friendship with him you will bring about the death of your enemy.

<sup>56. &</sup>quot;You, who are worthy of regard, worthy of praise and fit to be followed, will, when united with him who is worth being chosen and fit to be served, like a preceptor joined by a pupil, secure the covetable object.

<sup>57. &</sup>quot;Even another ocean is not impossible to be dug up by him who has excellent servants. His grief is worth being wiped off by you and your sorrow is fit to be wiped off by him."

<sup>58.</sup> Like the performer of a Rājasūya sacrifice, that resplendant demon, similar to the sun in lustre, making a true statement, plunged into the sky.

<sup>59.</sup> Then observing the creepers that would ripen (even) in unploughed ground, the two sons of Dasaratha who had lost the recollection of jewelry, food, drinks and precious metals roamed about.

समुत्तरन् तावव्यथ्यौ नदान् भिद्योद्ध्यसिनभान् ।
सिध्यतारामिव ख्यातां शबरीमापतुर्वने ।। ६० ।।
वसानां वत्कले शुद्धे विपूर्यः कृतमेखलाम् ।
क्षामामञ्जनखण्डाभां दिण्डनीमिजनास्तराम् ।। ६१ ॥
प्रगृह्यपदवत् साध्वीं स्पष्टरूपामिविकियाम् ।
ग्रगृह्यां वीतकामत्वाद् देवगृह्यामिनिन्दताम् ॥ ६२ ॥
धर्मकृत्यरतां नित्यमवृष्यफलभोजनाम् ।
दृष्ट्वा ताममुचद् रामो युग्यायात इव ध्रमम् ॥ ६३ ॥
स तामूचेऽथ "किच्चत् त्वममावास्यासमन्वये ।
पितुणां कृष्के कार्यमपाक्यैः स्वादृक्षः फलैः ॥ ६४ ॥

<sup>60.</sup> Crossing big rivers resembling those that break and overflow their banks, the two reached Sabarī who was famous in the jungle like the *sidhya* (wish-fulfilling) star (of the *Puṣya* constellation).

<sup>61. (</sup>Śabarī) who was wearing a clean pair of bark garments, who had made a girdle of *muñja* grass, who was emaciated, who was similar to a slab of black collyrium, who was with a staff and had a bed of deer-skin;

<sup>62. (</sup>Śabarī), noble like a usable word, of clear-cut form, void of (any) aberration, not capable of being enslaved about as she had given up desires, acceptable to the gods, and irreproachable;

<sup>63. (</sup>Śabarī), ever engaged in religious rites, whose meal consisted of non-aphrodisiac fruits. On seeing her, Rāma shed off fatigue, as if (he had) arrived in a carriage.

<sup>64.</sup> Then he enquired of her: "Do you perform the ritual for the manes on the arrival of the new-moon day, with sweet fruits that need not be cooked?

"श्रवश्यपाव्यं पवसे किन्नत्वं देवभाग्घविः।
आसाव्यमध्वरे सोमं द्विजैः किन्निन्नमस्यसि।। ६४॥
श्राचाम्यं सन्ध्ययोः किन्नित् सम्यक् ते न प्रहीयते।
किन्निदिग्निमवाऽनाय्यं काले संमन्यसेऽतिथिम्।। ६६॥
न प्रणाय्यो जनः किन्निनिकाय्यं तेऽधितिष्ठति।
देवकार्यविघाताय धर्मद्रोही महोदये !॥ ६७॥
कुण्डपाय्यवतां किन्निदिग्नित्यावतां तथा।
कथाभी रमसे नित्यमुपचाय्यवतां शुभे !॥ ६८॥

( अथ प्रकीर्णकाः )

वर्द्धते ते तथो भीरु ! व्यजेष्ठा विध्ननायकान् । ग्रजैषी: कामसम्मोही संप्राप्था विनयेन वा ॥ ६९ ॥

#### ( Now Miscellaneous Forms )

69. "Does thy penance prosper, Oh timid lady? Have you subdued the main impediments (in penance)? Have you vanquished desire and ignorance? Or, have you attained, modesty?

<sup>65. &</sup>quot;Do you purify the oblation to be partaken by the gods, that has to be invariably purified? Do you honour the *Soma* juice which has to be squeezed by the brahmins in a sacrifice?

<sup>66.</sup> I hope your regular ritual of sipping water at the two twilight prayers is not missed. Do you respect a guest at the proper time, like the Dakṣiṇa Fire which is to be brought at the right time?

<sup>67. &</sup>quot;I hope no undesirable, religion-hating person resides in your abode for interrupting the ritual to the gods, Oh highly glorious one.

<sup>68. &</sup>quot;Do you feel delighted, Oh virtuous lady, by the tales of the Kundapāyyas (sacrificers that drink Soma juice in bowls), the Agnicityāvats (who maintain the sacred fires) and also the Upacāyyavats (who preserve the special cityagni)?

नाऽऽयस्यसि तपस्यन्ती गुरून् सम्यगत्तुषः।
यमान्नोदिवजिष्ठास्त्वं निजाय तपसेऽतुषः''।। ७० ।

प्रथार्घ्यं मधुपर्काद्यमुपनीयाऽऽदरादसौ।

प्रचंियत्वा फलैरच्यों सर्वत्नाऽऽरूयदनामयम्।। ७१ ।।

( प्रथ कृदिधिकारः । तत्न निरुपपदकृदिधिकारः )

"सख्यस्य तव सुग्रीवः कारकः किपनन्दनः।

द्वृतं द्रष्टाऽसि मैथिल्याः'' सैवमुक्त्वा तिरोऽभवत् ।। ७२ ।।

नन्दनानि मुनीन्द्राणां रमणानि वनौकसाम्।

वनानि भेजनुर्वीरौ ततः पाम्पानि राघवौ।। ७३ ।।

'भृङ्गालोकोकिलकुङ्भिर्वाशनैः पश्य लक्ष्मण।

रोचनैर्भूषितां पम्पामस्माकं हृदयाविधम् ॥ ७४ ॥

### ( Now Krt forms, Non-prepositional Krt terminations )

<sup>70.</sup> Hope, you do not tire (yourself out) performing penance, (you) have pleased your elders well, do not fear from Yama (and) take delight in your own penance."

<sup>71.</sup> After having presented, with respect, arghya beginning with madhuparka and after worshipping the two (brothers) worthy of worship, she reported well-being in everything.

<sup>72. &</sup>quot;Sugrīva, the delighter of the monkeys, will soon establish your friendship; soon you would have a glimpse of the Mithilā princess." So saying, she disappeared.

<sup>73.</sup> Then the two Raghava warriors entered the forests, not far from the Pampa lake, which were delightful to the best sages, and pleasurable to the forest-dwellers.

<sup>74. &</sup>quot;Oh Lakṣmaṇa, behold the Pampā lake, embellished with the warbling and lovely rows of bees, cuckoos and curlews, (but) hurting our heart.

परिभावीणि ताराणां पश्य मन्थीति चेतसाम् ।

उद्भासीति जलेजाति दुन्वन्त्यदियतं जनम् ॥ ७४ ॥

सर्वेत्र दियताधीनं सुव्यक्तं रामणीयकम् ।

येन जातं प्रियापाये कद्वदं हंसकोकिलम् ॥ ७६ ॥

पिक्षिमिवितृदैर्यूनां शाखिभिः कुसुमोत्किरैः ।

प्रज्ञो यो यस्य वा नाऽस्ति प्रियः प्रग्लो भवेन्न सः ॥ ७७ ॥

ध्वनीनामुद्धमैरेभिर्मधूनामुद्धयैर्म्शम् ।

प्राजिन्नैः पुष्पगन्धानां पतङ्गौग्लंपिता वयम् ॥ ७६ ॥

धारयैः कुसुमोर्मीणां पारयैर्विधितुं जनान् ।

शाखिभिर्हा ! हता भूयो हृदयानामुदेजयैः ॥ ७९ ॥

दवैदुं:खस्य मादृग्भ्यो धायैरामोदमुत्तमम् ।

लिम्पेरिव तनोवितिश्चेतयः स्याज्यवलो न कः ॥ ८० ॥

<sup>75. &</sup>quot;Behold the shining lotuses, subduers of the stars, agitators of the mind, distress to a man who is without his beloved.

<sup>76. &</sup>quot;Everywhere pleasurableness is very clearly dependent on the beloved, since the flock of swans and cuckoos has been croaking harsh at the departure of their beloveds.

<sup>77. &</sup>quot;It is (only) he who is ignorant or has no good heart that does not get depressed by the birds that hurt the youth (and) the trees that scatter flowers.

<sup>78. &</sup>quot;We are tortured by these bees, producers of hummings, suckers of profuse honey and smellers of the fragrance of flowers.

<sup>79. &</sup>quot;Alas! we have been hit hard by these trees, bearers of rows of flowers, capable of torturing people and shakers of hearts.

<sup>80. &</sup>quot;Which sentient being would not be set fire to by the breezes, givers of grief to such as me, carriers of excellent scents (and) besmearers of the body?

श्रवश्यायकणात्रावाश् चारुपुक्ताफलत्विषः ।
कुर्वन्ति चित्तसंस्रावं चलत्पणांग्रसम्मृताः ॥ ८१ ॥
श्रवसायो भविष्यामि दुःखस्याऽस्य कदा न्वहम् ।
न जीवस्याऽवहारो मां करोति सुखिनं यमः ॥ ८२ ॥
दह्येऽहं मधुनो लेहैर्दावैष्ठग्रैर्यथा गिरिः ।
नायः कोऽत्र स येन स्यां बताऽहं विगतज्वरः ॥ ८३ ॥
समाविष्टं ग्रहेणेव ग्राहेणेवात्तमणीवे ।
दुन्द्वा गृहान् स्मरस्येव वनान्तान् मम मानसम् ॥ ८४ ॥
वाताहतिचलच्छाखा नर्तका इव शाखिनः ।
दुःसहा हा ! परिक्षिप्ताः क्वणिद्धरिलगायकैः" ॥ ८४ ॥
एकहायनसारङ्गगतो रघुकुलोत्तमौ ।
लवकौ शत्रुशक्तीनामृष्यमूकमगच्छताम् ॥ ८६ ॥

<sup>81. &</sup>quot;The flows of dew-drops which have the splendour of big beautiful pearls make the mind melt.

<sup>82. &</sup>quot;When indeed shall I be the terminator of this grief? Yama, the snatcher of life, does not make me happy.

<sup>83. &</sup>quot;I am being burnt by the honey-suckers, just as a mountain (is burnt) by violent conflagrations. Which is the expedient here, whereby, alas, I shall be cured of suffering.

<sup>84. &</sup>quot;On seeing the forest regions, the abodes of Cupid, as it were, my mind is assaulted as if by a (wicked) planet or as though by a crocodile in the sea

<sup>85. &</sup>quot;Alas! The trees whose branches are moving due to the onslaught of winds and which are surrounded by the singers in the form of humming bees are, like dancers, highly unbearable to me."

<sup>86.</sup> The shatterers of the enemy's might, the two best of Raghus who had the gait of an one-year old elephant, (thus) went towards Mt. Rsyamūka.

तौ वालिप्रणिधी मत्वा सुग्रीवोऽचिन्तयत् किषः । "वन्धुना विगृहीतोऽहं भूपासं जीवक: कथम् ॥ ८७ ॥

( ग्रथ सोपपदाधिकार: )

स शतुलावौ मन्वानो राघवौ मलयं गिरिम्।
जगाम सपरीवारो व्योममायमिवोत्थितम्।। ८८॥
शर्मदं मार्शतं दूतं विषमस्थः किपद्विपम्।
शोकापनुदमव्यग्रं प्रायुङ्क्त किपकुञ्जरः॥ ८९॥
विश्वासप्रदवेषोऽसौ पथिप्रज्ञः समाहितः।
चित्तसंख्यो जिगीषूणामुत्पपात नभस्तलम्॥ ९०॥
सुरापैरिव घूर्णद्भिः शाखिभिः पवनाहतैः।
ऋष्यमूकमगाद् भृङ्गौः प्रगीतं सामगैरिव ॥ ९०॥

#### ( Now Forms with Upapadas )

- 88. Thinking the two Rāghavas (to be) destroyers from (his) enemy, (Sugrīva), along with his retinue went to the Malaya mountain that had risen up high as if to measure up the sky.
- 89. Fallen into adversity, the mighty monkey employed as a messenger Maruti, who brought well-being, drove away sorrow and was not distracted (by anything);
- 90. —he whose dress inspired confidence, who was well-versed with the paths, balanced (in mind) and the knower of the minds of those desirous of winning a victory.
- 91. He (Hanuman) went to the Rsyamuka mountain characterised by trees rolling like wine-consumers (when) assaulted by the wind, whereupon the bees sang like Sama-reciters.

<sup>87.</sup> Having thought them (to be) the spies of Vāli, Sugrīva pondered, "How would I, opposed by (my) brother, (remain) alive?"

तं मनोहरमागम्य गिरिं वर्महरौ किपः ।
वीरौ सुखाहरोऽवोचद् भिक्षुभिक्षार्हविग्रहः ॥ ९२ ॥
"बिलनावमुमद्रीन्द्रं युवां स्तम्बेरमाविव ।
ग्राचक्षाथामिथः कस्माच्छङ्करेणाऽपि दुर्गमम् ॥ ९३ ॥
व्याप्तं गुहाशयैः कूरैः कव्याद्भिः सिनशाचरैः ।
नुङ्गश्रुगतहच्छन्तं मानुषाणामगोचरम् ॥ ९४ ॥

( अथ खशादिप्रत्ययाधिकारः )
सत्त्वमेजयांसहाढ्यान् स्तनन्धयसमित्वषौ ।
कथं नाडिन्धमान् मार्गानागतौ विषमोपलान् ॥ ९५ ॥
उत्तीणौ वा कथं भीमाः सरितः कूलमुद्धहाः ।
ग्रासादितौ कथं ब्रूतं न गजैः कुलमुद्धजैः ' ॥ ९६ ॥

- 92. Having reached the mountain attractive to the mind and bringing joy, the monkey, (disguised as a) mendicant, whose body was suitable for begging, spoke to the two warriors of armour-bearing age.
- 93. "Tell (me) what for have you two, mighty like a pair of elephants, arrived at this great mountain, difficult of access even to Śańkara;
- 94. —"infested by ferocious beasts staying in caves and eating flesh, along with demons, covered with trees of high tops, (and) not within the scope of human beings?

## ( Now groups of Khas and other terminations )

- 95. "How have you two, whose complexion is that of suckling babies, come over paths that teem with lions which cause animals to tremble and the veins and arteries to swell up, and where the rocks are uneven?
- 96. "Or, how, (again), did you two cross the rivers over-flowing their banks; say how (comes that) you were not assaulted by the bank-tearing elephants?

रामोऽवोचद्धन् मन्त 'मावामभ्रं लिहं गिरिम् ।

ऐव विद्वन् ! पितुः कामात् पान्तावल्पम्पचान् मुनीन् ॥९७॥

ग्रमितम्पचमीशानं सर्वभोगीणमुत्तमम् ।

ग्रावयोः पितरं विद्धि ख्यातं दशरथं भृवि ॥ ९८॥

छलेन वियताऽऽरण्याद् रक्षसाऽऽरुन्तुदेन नः ।

असूर्यम्पश्यया मूर्त्या हृता तां मृगयावहे''॥ ९९॥

प्रत्यूचे मास्ती रामम् "ग्रस्ति वालीति वानरः ।

शमयेदपि संग्रामे यो ललाटन्तपं रिवम् ॥ १००॥

उग्रम्पश्येन मुग्रीवस्तेन भ्रात्रा निराकृतः ।

तस्य मित्रीयतो दूतः सम्प्राप्तोऽस्मि वशंवदः ॥ १०१॥

प्रियंववोऽपि नैवाऽहं बूवे मिथ्या परन्तप ! ।

सख्या तेन दशग्रीवं निहन्तासि द्विषन्तपम् ॥ १०२॥

<sup>97.</sup> Rāma said to Hanūmān, "Oh learned one, protecting those that cook sparsely, we have come to this skyscraping mountain, through (our) father's desire.

<sup>98. &</sup>quot;Understand the excellent Dasaratha who cooks amply, is affluent, enjoys everything and is famous on the earth, (to be) our father.

<sup>99. &</sup>quot;By deceit, my beloved, not to be glanced at even by the sun and possessed of a beautiful form was snatched away by the demon who wounds our vitals; we two search for her."

<sup>100.</sup> Māruti replied to Rāma, "There is a monkey named Vāli who would subdue in a battle even the sun that scorches the forehead.

<sup>101. &</sup>quot;By that brother who looks (at others) fiercely, (his brother) Sugrīva was banished. I have come (as) an obedient messenger of (the latter) who wants to become a friend (of yours).

<sup>102. &</sup>quot;Oh tormentor of foes, though an agreeable speaker,

वाचंयमोऽहमनृते सत्यमेतद् ब्रवीमि ते।

एहि सर्वसहं मित्रं सुग्रीवं कुरु वानरम्"।। १०३॥

सर्वंङ्कष्यशःशाखं रामकल्पतरुं कपिः।

आदायाभ्रङ्कषं प्रायान्मलयं फलशालिनम्।। १०४॥

मेघङ्करमिवाऽऽयान्तमृतुं रामं क्लमान्वितः।

दृष्ट्वा मेने न सुग्नीवो वालिभानुं भयङ्करम्।। १०४॥

उपाग्यंकुरुतां सख्यमन्योन्यस्य प्रियङ्करौ।

क्षेमङ्कराणि कार्याणि पर्यालोचयतां ततः।। १०६॥

ग्राशितम्भवमुत्कुष्टं विलगतं शियतं स्थितम्।

बह्वमन्यतं काकुतस्थः कपीनां स्वेच्छ्या कृतम्।। १०७॥

I do not at all tell a lie. With him as a friend, you will kill Ravana, the tormentor of foes.

- 103. "I, restrainer of my tongue in case of falsehood, tell you this truth. Come along; make Sugrīva, the monkey, who can stand everything, your friend."
- 104. The monkey (Hanuman), having seen, in the form of Rama, the wish-yielding tree which bore branches in the form of his all-pervading glory, went to the sky-scraping Malaya (mountain) abounding in fruits.
- 105. Having seen Rāma approaching like the (rainy) season, the producer of clouds, Sugrīva, though full of fatigue, did not (now) consider (as) terrific, the sun in the form of Vali.
- 106. Bringing about the welfare of one another, (they) made an alliance by the side of the fire; then both considered the actions that would produce well-being (peace and security).
- 107. The descendant of Kākutstha felt high regard for the eating, shouting, jumping, lying down and standing up performed by the monkeys, at their own sweet will.

ततो बिलन्दमप्रख्यं किपिविश्वमभराधिपम् । सुग्रीवः प्राव्नवीद् रामं वालिनो युधि विक्रमम् ॥ १०८॥ "वसुन्धरायां कृत्स्नायां नाऽस्ति वालिसमो बली। हृदयङ्गममेतत् त्वां व्रवीमि न पराभवम्॥ १०९॥

( अथ डाधिकार: )

दूरगैरन्तर्गर्बाणभंवानत्यन्तगः श्रियः । अपि सङ्कन्दनस्य स्यात् कुद्धः किमुत वालिनः ॥ १९०॥ वरेण तु मुनेर्वाली सञ्जातो वस्युहो रणे। ग्रवार्यप्रसरः प्रातरुद्यन्तिव तमोपहः ॥ १९१॥ ग्रातिष्रियत्वान्नहि मे कातरं प्रतिपद्यते। चेतो वालिवधं राम ! क्लेशापहमुपस्थितम् ॥ १९२॥

## ( Now 'Da' forms )

<sup>108.</sup> Then Sugrīva narrated to the overlord of the earth, Rāma, who resembled Viṣṇu (the subduer of Bali), the valorous deeds of Vāli in battle.

<sup>109. &</sup>quot;In the whole earth, there is none as mighty as Vali. I tell you, not (by way of) humiliation, what has penetrated my heart.

<sup>110. &</sup>quot;Your honour, (when) angered, would, with farreaching and target-hitting arrows be putting an end to the glory even of Indra; what then of Vali?

<sup>111. &</sup>quot;But due to the boon of the sage, Vāli whose advance cannot be checked, has become the killer of dasyus in war, like the sun rising in the early morning.

<sup>112. &</sup>quot;Oh Rāma, it is indeed because of its being greatly desirable to me, that my mind does not believe (that) the death of Vāli, the repeller of my trouble, has come near.

## ( अथ उपपदाधिकार: )

शीर्षधातिनमायातमरीणां त्वां विलोकयन् ।
पतिच्नीलक्षणोपेतां मन्येऽहं वालिन: श्रियम् ॥ ११३ ॥
शतुच्नान् युधि हस्तिच्नो गिरीन् क्षिप्यन्नकृतिमान् ।
शिल्पिभः पाणिधैः कृद्धस्त्वया जय्योऽभ्युपायवान् ॥ ११४ ॥
आढचङ्करणिवकान्तो महिषस्य सुरिद्धषः ।
प्रियङ्करणिमन्द्रस्य दुष्करं कृतवान् वधम् ॥ ११ ॥
प्रियम्भावृकतां यातस्तं क्षिपन् योजनं मृतम् ।
स्वगं प्रियम्भविष्णुश्च कृत्सनं शक्तोऽप्यवाधयन्" ॥११६॥
जिज्ञासोः शिक्तमस्त्राणां रामो न्यूनिधयः कपेः ।
अभिनत् प्रतिपत्त्यर्थं सप्त च्योमस्पृशस्तरून् ॥ १९७ ॥

## ( Now forms with Upapadas )

- 113. "Seeing that you, the decapitator of enemies, have come, I think that the glory of Vali is possessed of the characteristics of the murderer of one's husband.
- 114. "Enraged Vāli, capable of killing elephants in war, hurling huge natural rocks and resourceful with technicians and and boxers (who kill with their fists), has to be vanquished by you.
- 115. "(Vāli), whose valour enriches him, has brought about the death of demon Mahişa, (which was) difficult to achieve and which was pleasing to Indra.
- 116. "Hurling the dead (demon) off, at (the distance of) a yojana (eight miles), he came to be endeared (by all); and not harassing in the least, though capable, he came to be loved even in heaven."
- 117. For the sake of convincing the dull-witted monkey who was desirous of knowing the might of his (Rāma's) missiles, Rāma tore asunder seven sky-scraping trees.

ततो वालिपशौ वध्ये रामित्वग् जितसाध्वस: ।

ग्रम्थयात्रिलयं श्रातु: सुग्रीवो निनदन् दधृक् ॥ १९८ ॥

ग्रहाया निरगाद् वाली सिहो मृगमिव द्युवन् ।

श्रातरं युङ् भिय: सख्ये घोषेणाऽऽपूरयन् दिश: ॥ १९९ ॥

व्यायच्छमानयोर्मूढो भेदे सदृशयोस्तयो: ।

बाणमुद्यतमायंसीद् इक्ष्वाकुकुलनन्दन: ॥ १२० ॥

ऋष्ठयमूकमगात् क्लान्त: किप्मृंगसदृग् द्रुतम् ।

किष्किन्धाद्विसदात्यर्थं निष्पिष्ट: कोष्णमुच्छ्वसन् ॥१२१ ॥

कृत्वा वालिद्रुहं रामो मालया सिवशेषणम् ।

अंगदस्वं पुनर्हन्तं किपनाऽऽह्वाययद् रणे ॥ १२२ ॥

<sup>118.</sup> Then as the (sacrificial) beast, Vāli, had to be killed by the chief priest, Rāma, the daring Sugrīva, who had subdued his fear, approached the residence of his brother, roaring.

<sup>119.</sup> Like a lion (chasing) a deer, Vali came out of his cave chasing his brother (and) pervading the quarters with a cry that struck terror in war.

<sup>120.</sup> Perplexed in distinguishing between the two who were similar, the delighter of the Ikşvāku family withdrew the arrow that was drawn.

<sup>121.</sup> Like a deer, the exhausted monkey, extremely bruised by Vāli who was residing on the Kişkindhā mountain, hastily retired to the Rsyamūka mountain, heaving hot sighs.

<sup>122.</sup> Having, by means of a garland, made the enemy of Vāli to wear a distinctive sign, Rāma had the father of Angada (Vāli) challenged again by the monkey (Sugrīva) for killing (Vāli).

तयोर्वानरसेनान्योः संप्रहारे तनुन्छिदम्।

बालिनो दूरभाग् रामो बाणं प्राणदमत्यजत् ॥ १२३ ॥

ग्रथ बाणेन जिवना तेन विद्धो महाकिषः।

ऋव्यात् व्रासकरं नादं कुर्वन् कामदुघोऽथिनाम् ॥ १२४ ॥

ग्रग्नेगावा च शुराणामिभभूः सर्वविद्विषाम्।

शांस्थरूषः स्थिरप्रज्ञः प्यात सहसा भृवि॥ १२४ ॥

वालिनं पतितं दृष्ट्वा वानरा रिपुघातिनम्।

बान्धवक्रोशिनो भेजुरनाथाः ककुभो दश ॥ १२६ ॥

"िष्घग् वाशरिथं"मित्यूचुर्मुनयो वनर्वातनः।

उपेयुर्मधुपायिन्यः क्रोशन्त्यस्तं किपिस्वयः॥ १२७ ॥

राममुच्चै रुपालब्ध शूरमानी किपप्रभुः।

व्रणवेदनया ग्लायन् साधुम्मन्यमसाध्वत्॥ १२६ ॥

<sup>123.</sup> In the fight between the two monkey commanders, Rama, who was standing at a distance, discharged an arrow that would injure his body and take (away) his life.

<sup>124.</sup> Now, struck by that speedy arrow, producing a cry that aroused fright among flesh-eating animals, Vali the fulfiller of supplicants' wishes,

<sup>125. —</sup>the advance leader of warriors, the vanquisher of all enemies, addicted to comforts, and having a steady mind, crashed on the ground, all of a sudden.

<sup>126.</sup> Having seen Vali, the destroyer of enemies, fallen wailing like kinsmen, the monkeys who had no lord (now) took to the ten quarters.

<sup>127. &</sup>quot;Fie upon the son of Daśaratha." Thus spoke the sages residing in the forest. The monkey's wives who always bibbed honey went up to him bewailing (loudly).

<sup>128.</sup> Feeling exhausted by the pangs of the wound, the lord of the monkeys, who regarded (himself) brave, loudly

मृषाऽसि त्वं हिवयांजी राघव ! च्छ्यतापस:।

प्रान्यव्यासक्तघातित्वाद् ब्रह्मघ्नां पापसिम्मतः।। १२९ ।।

पापकृत् सुकृतां मध्ये राज्ञः पुण्यकृतः सुतः।

मामपापं दुराचार कि निहत्याऽभिधास्यसि ॥ १३० ॥

प्रान्नित्तत् सोमसुद् राजा रथचक्रविदादिषु।

प्रान्निवित् सोमसुद् राजा रथचक्रविदादिषु।

प्रान्निवित् सोमसुद् राजा रथचक्रविदादिषु।

प्रान्निवित्वच्टवान् कस्मान्न त्वयाऽऽपेक्षितः पिता ॥ १३९ ॥

मांसविक्रयिणः कर्म व्याधस्याऽपि विगिहतम्।

मां घ्नता भवताऽऽकारि निःशङ्कं पापदृश्वना ॥ १३२ ॥

बुद्धिपूर्वं द्रुवन् न त्वा राजकृत्वा पिता खलम्।

सहयुध्वानमन्येन योऽहिनो मामनागसम्॥ १३३ ॥

taunted Rama, who considered himself a gentleman, as an evil person.

- 129. "Oh Rāghava, deceitful ascetic, you are an untrue offerer of oblations and are (dis)-credited with the sin of brahminicide, because of having killed one who was engaged (in fighting) with another."
- 130. "The son of a meritorious father, indulging in sin, Oh ill-behaved Rāma, what will you say among the righteous (men) (now) after having killed me?
- 131. "Why have you not thought of (your) father, the King, keeping the fire, extracting Soma-juice and offering oblations in the fire during sacrifices (with oblations arranged) like a chariot wheel?
- 132. "A deed (more) despicable than even (that) of the hunter who sells meat has been perpetuated by you, the conceiver of sin, who killed me without (any) qualms.
- 133. "Knowing you (to be) a villain, your father did not intentionally make you the King, you who killed the innocent me who was fighting with another,

पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ये प्रोक्ताः कृतर्जीद्वर्जैः।
कौशल्याज ! शशादीनां तेषां नैकोऽप्यहं किषः ॥ १३४॥
कथं दुस्थः स्वयं धर्मे प्रजास्त्वं पालियष्यिस ।
ग्रात्मानुजस्य जिहेषि सौमित्रेस्त्वं कथं न वा ॥ १३४॥
मन्ये किञ्जमहं इनन्तं त्वामक्षत्रियजे रणे।
लक्ष्मणाधिज ! दुर्वृतं प्रयुक्तमनुजेन नः"॥ १३६॥

( ग्रथ अनुपपदाधिकारः )

प्रत्यूचे वालिनं रामो ''नाऽकृतं कृतवानहम् । यज्विमः सुत्विभः पूर्वेर्जरिद्भूश्च कपीश्वर ! ।। १३७ ॥ ते हि जालैगेले पाशैस्तिरश्चामुपसेदृषाम् । ऊषुषां परदारेश्च साधं निधनमैषिषुः ॥ १३८ ॥

### ( Now the group of forms without an Upapada )

<sup>134. &</sup>quot;Oh son of Kausalyā, I, a monkey, am not one of those five five-nailed (animals)—rabbits and others—that are declared as fit to be eaten by the brahmins born in the *Krta* age.

<sup>135. &</sup>quot;Being yourself ill-inclined towards pious duty, how will you protect the subjects; or how (is it that) you are not ashamed (before) your own younger brother, the son of Sumitra?

<sup>136. &</sup>quot;Oh elder brother of Lakşmana, I consider you as low-born, you of evil-conduct, who, goaded by our younger brother, killed me in a fight which was waged by others than Kşatriyas.

<sup>137.</sup> Rāma replied to Vāli, "Oh lord of monkeys, I have done nothing that was not done by sacrificers, Soma offerers, our ancestors and elders.

<sup>138. &</sup>quot;For they desired the death by means of nets or noose-cords on the neck of brutes standing nearby and of those who lived with another's wife.

ग्रहं तु शृक्षुवान् भ्राता स्त्रियं भुक्तां कनीयसा ।

ग्रियमान् चानेनिन्दितस्त्वं लतामृगं'! ॥ १३९ ॥

ग्रियमाणं सा सुग्रीवं त्रोचे सद्भावमागतः ।

'सम्भविष्याव एकस्यामभिजानासि मातरि ॥ १४९ ॥

ग्रियमाव नगेन्द्रेषु यत्पास्यावो मधूनि च ।

ग्रियमाव नगेन्द्रेषु यत्पास्यावो मधूनि च ।

ग्रियमाव नगेन्द्रेषु यत्पास्यावो मधूनि च ।

ग्रियमाव नगेन्द्रेषु यत्पास्यावो सधूनि च ।

ग्रियमाव नगेन्द्रेषु यत्पास्यावो सधूनि च ।

ग्रियमाव नगेन्द्रेषु यत्पास्यावो सधूनि च ।

ग्रियमाव नगेन्द्रेषु यत्पास्यावो समयो ह्ययम् ॥ १४२ ॥

दैवं न विद्रधे नूनं युगपत् सुखमावयोः ।

ग्रियद् वभूव तद्दुःस्थं यतो नाविति हाऽकरोत्" ॥ १४३ ॥

दवौ सदीयतां न्त्रात्रे मालां चाऽग्रघां हिरण्मयीम् ।

राज्यं सन्दिश्य भोगांश्च ममार व्रणपीडितः ॥ १४४ ॥

<sup>139. &</sup>quot;I, however, have heard, Oh monkey, that you cohabiting with a woman enjoyed by (your) younger brother, have been condemned by Vedic scholars."

<sup>140.</sup> Thereupon, Vāli, like one full of shame, propitiated Rāma and, with efforts, made over to the descendant of Kākutstha, his beloved son Angada.

<sup>141.</sup> While dying, (Vāli) who had attained a noble disposition, spoke to Sugrīva, "Do you realise that we were born of one (and the same) mother?

<sup>142. &</sup>quot;(Please) remember everything, that we two dwelt on excellent mountains and drank honey (together); for this is the convention (appropriate rule) of brothers.

<sup>143. &</sup>quot;Indeed, Fate did not decree our happiness together. It was always ill-disposed in as much as it made us thus (inimical)."

<sup>144.</sup> He gave away to his brother his beloved (wife) and (his) excellent golden necklace; and having ordered the

तस्य निर्वर्त्यं कर्तव्यं सुग्रीवो राघवाज्ञया।

कििकन्धाद्विगृहां गन्तुं मनः प्रणिवधे द्रुतम् ॥ १४५ ॥

नामग्राहं किपिश्वरशनः स्तूयमानः समन्ता
दन्वग्भावं रघुवृषभयोर्वानरेन्द्रो विराजन् ।

ग्रभ्यणेंऽम्भःपतनसमये पर्णलीभूतसानुं

कििकन्धाद्विन्यविशत मध्क्षीबगुञ्जदिहरेफम् ॥ १४६ ॥

इति भट्टिकाच्ये वालिवधो नाम षष्ठः सर्गः ।। ( स्रधिकारकाण्डे प्रथमः परिच्छेदः ।। )

kingdom and its wings (to Sugrīva) he died, tortured by (his) wounds.

145. Having performed his (last) rite, Sugrīva, at the command of Rāma, decided to go quickly to the cave in the Kişkindhā mountain.

146. Being praised loudly, all around, with the mention of (his) name, and shining with a friendly disposition towards the two best of Raghus, (Sugrīva) the King of monkeys entered the Kişkindhā mountain whose summit was saturated with leaves and where bees, intoxicated by honey, were humming as (the rainy season), the time for the showering of waters, was nearby.

Here ends canto VI named

THE DEATH OF VALI

( Part I of the Adhikara-kanda )

# ग्रथ सप्तमः सर्गः

( इतस्तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिष्वर्थेषु विधीयमानः कृत् )

ततः कर्ता वनाकम्पं ववौ वर्षाप्रभञ्जनः ।
नभः पूरियतारश्च समुन्नेमुः पयोधराः ॥ १ ॥
तर्पणं प्रजनिष्णूनां सस्यानाममलं पयः ।
रोचिष्णवः सिवस्फूर्जा मुमुचुभिन्नवद् घनाः ॥ २ ॥
निराकरिष्णवो भानुं दिवं वर्तिष्णवोऽभितः ।
ग्रलंकरिष्णवो भान्तस्तिडित्वन्तश्चरिष्णवः ॥ ३ ॥
तान् विलोक्याऽसिहिष्णुः सन् विललापोन्मविष्णुवत् ।
वसन् माल्यवित ग्लास्नू रामो जिष्णुरधृष्णुवत् ॥ ४ ॥

#### NOW CANTO VII

[ Henceforward the group of Krt forms used in the sense of habit, characteristic or favourableness ]

- 1. Then producing a strong tremour in the woods, the stormy rain-wind blew; and clouds rose high, pervading the sky.
- 2. As though torn asunder, the highly shining clouds accompanied by thunder, let down clear water, good for satiating the speedily growing produce,
- 3. —(the clouds) that were in the habit of subduing the sun, moving about both the sides of the sky, and embellishing and shining.
- 4. On seeing them, the habitually triumphant Rāma, residing on the Mālyavat (mountain), unable to endure (separation), and unable to pick up courage, becoming depressed, lamented like one highly intoxicated.

भ्रमी कदम्बसंभिन्न: पवन: शिमनामि ।

क्लिमित्वं कुरुतेऽत्यर्थं मेघशीकरशीतलः ॥ ५ ॥

संज्वारिणेव मनसा ध्वान्तमायासिना मया ।

द्रोहि खद्योतसम्पिक नयनामोषि दु:सहम् ॥ ६ ॥

कुर्वन्ति परिसारिण्यो विद्युत: परिदेविनम् ।

ग्रभ्याघातिभिरामिश्राश्चातकै: परिराटिभि: ॥ ७ ॥

संसर्गी परिवाहीव शीतोऽप्याभाति शीकरः ।

सोद्रमान्नीडिनोऽशक्या: शिखिन: परिवादिन: ॥ ६ ॥

एता देवानुरोधिन्यो द्वेषिण्य इव रागिणम् ।

पीडयन्ति जनं धाराः पतन्त्योऽनपकारिणम् ॥ ९ ॥

कुर्याव् योगिनमप्येष स्फूर्जावान् परिमोहिनम् ।

त्यागिनं सुखदु:खस्य परिक्षेप्यम्भसामृतु: ॥ १० ॥

<sup>5. &</sup>quot;The whirling wind, mingled with (the fragrance of) kadamba (flowers), and cool with the spray from the clouds causes excessive depression even to the self-controlled.

<sup>6. &</sup>quot;(This) harmful darkness teeming with glow-worms and robbing the eyes (of visibility), is hard to be borne by the mind by me feeling fatigued, as if feverish.

<sup>7. &</sup>quot;Prone to spread around and interspersed with cātaka (birds) given to producing a drum-beat-like sound and chattering, (these) lightning flashes make me a lamenter.

<sup>8. &</sup>quot;The spray, though cool, appears to be scorching all over (when) it touches (me); insufferable are the playful peacocks given to clamouring.

<sup>9. &</sup>quot;These falling showers, complying with Fate, torture the harmless lovers, as if full of hatred.

<sup>10. &</sup>quot;Accompanied by thunder and scattering water all around, this season would render even a yogin (who controls

विकत्थी याचते प्रत्तमिवधम्भी मुहुर्जलम्।
पर्जन्यं चातक: पक्षी निकृत्तिन्तव मानसम्।। ११॥
प्रलापिनो भविष्यन्ति कवा न्वेतेऽपलािषणः।
प्रमाथिनो वियुक्तानां हिंसकाः पापदर्वुराः"॥ १२॥
निन्दको रजनिम्मन्यं दिवसं क्लेशको निशाम्।
प्रावृष्यनैषीत् काकुत्स्थः कथंचित् परिदेवकः॥ १३॥
प्रथोपशरदेऽपश्यत् कौञ्चानां चेष्टनै: कुलैः।
उत्कण्ठावर्धनै: शुभ्रं रवणैरम्बरं ततम्॥ १४॥
विलोक्य द्योतनं चन्द्रं लक्ष्मणं शोचनोऽवदत्।
'पश्य दन्द्रमणान् हंसानरविन्दसमुत्मुकान्॥ १४॥

his mind), who is a habitual forsaker of pleasure and pain, prone to be allured.

- 11. "The distrustful cataka bird, given to boasting as if cutting my heart, repeatedly begs for water which is already (being) given by the rain.
- 12. "When, indeed, would these wretched, over-croaking frogs, given to overpowering and harming the separated lovers, tend to be void of desires?"
- 13. The suffering Kākutstha given to wailing and criticising, somehow passed the day that seemed to be the night and the night (too), during the rainy season.
- 14. Then, with the autumn nearby, he saw the white sky spread over with flocks of herons given to activity and worbling and (thus) increasing (his) longing.
- 15. On observing the moon shining brightly, the grieving Rama said to Laksmana, "Look at the swans longing for the lotuses and moving languidly,

किपश्चङ्क्षमणोऽद्यापि नाऽसौ भवति गर्धन: ।

कुर्वन्ति कोपनं तारा मण्डना गगनस्य माम् ॥ १६ ॥

नाऽवैत्याप्यायितारं कि कमलानि रिव किप: ।

दीपितारं दिनारम्भे निरस्तध्वान्तसंचयम् ॥ १७ ॥

ग्रातीते वर्षुके काले प्रमत्तः स्थायुको गृहे ।

गामुको ध्रुवमध्वानं सुग्रीवो वालिना गतम् ॥ १८ ॥

जल्पाकीिमः सहाऽऽसीनः स्वीिभः प्रजिवना त्वया ।

गत्वा लक्ष्मण ! वक्तव्यो जियना निष्ठुरं वचः ॥ १९ ॥

शैले विश्वयिणं किप्रमनादिरणमध्यमी ।

न्याय्यं परिभवी बृहि पापमव्यियनं किपम् ॥ २० ॥

स्पृहयालुं किप स्वीभ्यो निद्रालुमदयालुवत् ।

श्रद्धालुं श्रामरं धारुं सद्भमदौ वद द्रुतम्' ॥ २१ ॥

<sup>16. &</sup>quot;That lustful monkey is not given to gradual movement even today! The stars adorning the sky render me prone to anger.

<sup>17. &</sup>quot;Does the monkey (Sugrīva) not know (that) the nourisher of lotuses, the sun, who would have dispelled the mass of darkness (will now) shine brightly at the beginning of the day?

<sup>18. &</sup>quot;While the showering (rainy) season is gone, the negligent stay-at-home Sugr $\bar{1}$ va is certainly deemed to go the way traversed by  $V\bar{a}$ li.

<sup>19. &</sup>quot;He, seated (forever) with garrulous women, should be addressed (in) merciless words by your speedy and triumphant self.

<sup>20. &</sup>quot;Going (to him) straight and humiliating (him), speak just words to the unrepenting and sinful monkey.

<sup>21. &</sup>quot;Like a merciless person, quickly speak to Sugrīva, doting upon women, sleepy, addicted to honey, a drunkard, resting happily on the mountain."

सुमरो भङ्गुरप्रज्ञो गृहीत्वा भासुरं धनुः।
विदुरो जित्वरः प्राप लक्ष्मणो गत्वरान् कपीन्।। २२॥
तं जागरूकः कार्येषु दन्दशूकरिपुं कपिः।
अकम्प्रं मारुतिर्दीप्रं नम्नः प्रावेशयद् गुहाम्।। २३॥
कम्प्राभिरावृतः स्त्रीभिराशंसुः क्षेममात्मनः।
इच्छुः प्रसादं प्रणमन् सुग्रीवः प्रावदन्नृपम् ॥ २४॥
'म्प्रहं स्वप्नक् प्रसादेन तव वन्दारुभिः सह।
प्रभीरुरवसं स्त्रीभिर्भासुराभिरिहेश्वरः॥ २५॥
विद्युप्ताशं रवेर्भासं विन्त्राजं शशलाञ्छनम्।
रामप्रतेषु भोगेषु नाहमज्ञासिषं रतः॥ २६॥
एष शोकिन्छदो वीरान् प्रभो! सम्प्रति वानरान्।
धराशंलसमुद्राणामन्तगान् प्रहिणोम्यहम्''॥ २७॥

<sup>22.</sup> Having taken up his lustrous bow Laksmana, a fast walker, knowledgeable about the self-destroying, very wise, bent upon victory, reached the ever-moving monkeys.

<sup>23.</sup> The modest monkey, Māruti, ever vigilant about (his) tasks, ushered into the cave that radiant and unshakable enemy of the demons (Lakṣmaṇa).

<sup>24.</sup> Surrounded by lovely ladies, desirous of his own security and coveting (his) favour, Sugrīva spoke to the King (Lakṣmaṇa):

<sup>25. &</sup>quot;Sleepy (and) fearless, I, the lord, stayed here along with doting and radiant ladies, through your favour.

<sup>26. &</sup>quot;Engrossed in the enjoyments provided by (the favour of) Rāma, I did not notice the disappearance of the lightning flashes, the lustre of the sun and the well-shining moon.

<sup>27. &</sup>quot;Here (and) now, do I dispatch, (my) lord, brave monkeys, destroyers of (Rāma's) grief and traversing to the end of the earth, mountains and oceans."

## ( ग्रथ निरधिकारकृतः )

राघवस्य ततः कार्यं कारुर्वानरपुङ्गः वः ।
सर्ववानरसेनानाम् श्राश्वागमनमादिशत् ॥ २६ ॥
"वयमद्यंव गच्छामो राभ द्रष्ट्वं त्वरान्विताः ।
कारका मित्रकार्याण सीतालाभाय" सोऽव्रवीत् ॥ २९ ॥
ततः कपीनां सङ्घाता हर्षाद् राघवभूतये ।
पूरयन्तः समाजग्मुभयवाया विशो दश ॥ ३० ॥
सुग्रीवान्तिकमासेदुः "साविष्याम इत्यरिम्" ।
करिष्यन्त इवाऽकस्माद् भुवनं निर्देशाननम् ॥ ३९ ॥
"कर्ताऽस्मि कार्यमायातैरेमि"रित्यवगम्य सः ।
काकुत्स्थपावपच्छायां शीतस्पर्शामुपागमत् ॥ ३२ ॥

#### [ Henceforth other Krt terminational forms ]

- 28. Then, bent upon accomplishing the task of Rāma, the mighty monkey ordered the immediate arrival of all the monkey troops.
- 29. He said, "Today itself shall go in (all) haste, we the fulfillers of (our) friend's object to see Rāma for the sake of the recovery of Sītā."
- 30. Then pervading the ten quarters and determined to infuse fear, companies of monkeys assembled together in joy, for the sake of the prosperity of Rāma.
- 31. They reached the vicinity of Sugrīva, (with the intention) 'We shall dissipate the enemy', and as if suddenly bent upon rendering the world bereft of Ravana.
- 32. Feeling, 'I shall accomplish the task with these that have arrived" he (Sugrīva) reached the shadow of the tree in the form of Rāma, cool to the touch.

कार्यं सारितभं दृष्ट्वा वानराणां समागमम् ।

प्रवेन्नाशं दशास्यस्य निर्वृत्तमिव राघवः ॥ ३३ ॥

ततः किषसमाहारमेकिनश्चायमागतम् ।

उपाध्याय इवाऽऽयामं सुप्रीवोऽध्यापिपद् दिशाम् ॥ ३४ ॥

सजलाम्भोदसंरावं हनुमन्तं सहाङ्गदम् ।

जाम्बवं नीलसहितं चारुसन्दावमब्रवीत् ॥ ३४ ॥

"यात यूयं यमधायं दिशं नायेन दक्षिणाम् ।

विक्षावैस्तोयविश्वावं तर्जयन्तो महोदधेः ॥ ३६ ॥

उन्नायानिधगच्छन्तः प्रदावैर्वसुधाभृताम् ।

वनाभिलावान् कृर्वन्तः स्वेच्छया चारुविन्नमाः ॥ ३७ ॥

<sup>33.</sup> Having seen the concourse of the monkeys, Rāghava felt that the task resembling (constituting) the quintessence (i.e., the recovery of Sītā) by the destruction of Rāvaņa was as good as accomplished.

<sup>34.</sup> Then, he (Sugrīva) explained to the monkey congregation (the distribution of) the expanse of the quarters that had turned into a single mass.

<sup>35.</sup> Then he spoke to Hanuman, whose thunder was like that of a cloud full of water and who was (sitting) with Angada, and Jambavan whose flight was charming and who was sitting with Nila.

<sup>36. &</sup>quot;You go by means of expedients towards the southern direction, the abode of Yama, (you) subduing the watery thunder of the clouds with your cries.

<sup>37. &</sup>quot;Oh (monkeys) of excellent valour, knowing (ascending with quick flights) the elevations of the mountains (and) executing the destruction of the forests at your (sweet) will;

सदोव्गारसुगन्धीनां फलानामलमाशिताः।

उत्कारेषु च धान्यानामनभीष्टपरिग्रहाः॥ ३८॥

संस्ताविमव श्रुण्वन्तश्क्वन्दोगानां महाध्वरे।

शिक्तितं मधुलेहानां पुष्पप्रस्तारशायिनाम्॥ ३९॥

श्रालोचयन्तो विस्तारमम्भसां दक्षिणोदधेः।

स्वादयन्तः फलरसं मुष्टिसंग्रहपीडितम्॥ ४०॥

न्याय्यं यद् यत्र तत् कार्यं पर्यायेणाऽविरोधिमिः।

निशोपशायः कर्तव्यः फलोच्चायश्च संहतैः॥ ४९॥

मृग्या शत्रुनिकायानां व्यावहासीमनाधितैः॥ ४२॥

<sup>38. —&</sup>quot;eaters to the fill of the fruits that are ever fragrant during eructations, but not desiring consumption of heaps of corn;

<sup>39. —&</sup>quot;listening to the humming of the bees resting on flower-couches, the humming resembling praises sung in chorus by Saman-singers during a great sacrifice;

<sup>40. — &</sup>quot;observing the expanse of the waters of the Southern Ocean, tasting the fruit-juice squeezed out by the pressure of the fists;

<sup>41. —&</sup>quot;by you, not hostile (to one another), should be accomplished, by turn, whatever task be appropriate at whichever place and you should indulge in nocturnal sleep and collection of fruits, (by turn).

<sup>42. &</sup>quot;Sītā should be searched for, in the abodes of the demon through guile, by you whose bodies will be made tiny and who will not resort to (mutual) recrimination before whosts of enemies.

सांराविणं न कर्तंव्यं यावन्नायाति दर्शनम् ।
संदृष्टायां तु वैदेह्यां निग्नाहो वोऽर्थवानरेः ॥ ४३ ॥
प्रप्नाहैरिव पाताणामन्वेष्या मैथिली कृतैः ।
ज्ञातव्या चेङ्गितैर्धम्यंध्यायन्ती राघवागमम् ॥ ४४ ॥
वेदिवत् सपरिग्नाहा यज्ञियैः संस्कृता द्विजैः ।
दृश्या मासतमादह्नः प्रागनिन्दितवेशभृत् ॥ ४५ ॥
नीवारफलमूलाशान् ऋषीनप्यतिशेरते ।
यस्या गुणा निरुद्दावास्तां द्वतं यात पश्यतं' ॥ ४६ ॥
उच्छायवान् घनारावो वानरं जलदारवम् ।
दूराप्लावं हनूमन्तं रामः प्रोचे गजाप्लवः ॥ ४७ ॥

<sup>43. &</sup>quot;No tumultuous uproar should be produced until (Sītā) does not come into view; after Sītā has been apprehended, however, your challenging shouts against the enemy (will be) fruitful.

<sup>44. &</sup>quot;The Mithila Princess should be searched for by you taking the guise of (beggars, *i.e.*), holders of begging bowls, and she, who would be pondering upon the arrival of Rama, should be recognised by her righteous (*i.e.*, natural) gestures.

<sup>45. &</sup>quot;Sītā, who would be wearing a blemishless dress and would be having around a guard like the sacrificial altar sanctified by brahmins worthy of conducting sacrifices, should be perceived (i.e., found out) by you, before the last day of (this) month.

<sup>46. &</sup>quot;Go quickly (and) find (lit., see) her whose changeless virtues surpass even that of the sages who eat wild rice, fruits and roots."

<sup>47.</sup> Possessed of (physical and moral) height, Rāma whose voice was like that of clouds and gait like that of an elephant, spoke to the monkey Hanumān whose roar was similar to tha of the cloud and whose flights were long.

"अवग्राहे यथा वृष्टि प्रार्थयन्ते कृषीवला:।
प्रार्थयध्वं तथा सीतां यात सुग्रीवशासनात्।। ४८।।
विणक् प्रग्राहवान् यद्वत् काले चरित सिद्धये।
देशापेक्षास्तथा यूयं याताऽऽदायाऽङ्गुलीयकम्" ॥ ४९॥
ग्रिभिज्ञानं गृहीत्वा ते समुत्पेतुनंभस्तलम्।
वाजिन: स्यन्दने भानोविमुक्तप्रग्रहा इव॥ ५०॥
उदक् शतविल कोट्या सुषेणं पश्चिमां तथा।
दिशं प्रास्थापयद् राजा वानराणां कृतत्वर:॥ ५१॥
प्राचीं ताविद्भरत्यग्रः किपिभिविनतो ययौ।
अप्रग्राहैरिवाऽऽदित्यो वाजिभिर्वूरपातिभि:॥ ५२॥
ययुविन्थ्यं शरन्मेषै: प्रावारै: प्रवरैरिव।
प्रच्छन्नं मारुतिप्रष्टाः सीतां द्रष्टुं प्लवङ्गमाः॥ ५३॥

<sup>48. &</sup>quot;Just as farmers pray for rain during a draught, you too pray for Sītā (and) depart on Sugrīva's command.

<sup>49. &</sup>quot;Just as a merchant, carrying the balance-string, moves about at proper time for the sake of success, so also you go, expecting (to visit) regions, having taken (this) ring."

<sup>50.</sup> Having taken the token-ring they jumped up into the vast sky like the horses of the sun's chariot whose reins are let loose.

<sup>51.</sup> The king of the monkeys who made haste, dispatched Satavali northwards with a crore (of monkeys) and Suṣeṇa to the west.

<sup>52.</sup> With as many monkeys who took long jumps did Vinata proceed to the east like the sun (travelling) with the reinfree horses galloping with long trots.

<sup>53.</sup> For finding Sītā, the monkeys led by Hanumān (Māruti) went to the Vindhya (mountain) covered with autumnal clouds resembling excellent upper garments.

परिभावं मृगेन्द्राणां कुर्वन्तो नगमूर्धसु ।

विन्ध्ये तिग्मांशुमार्गस्य चेष्ठः परिभवोपमे ।। ५४ ॥

भ्रेमु: शिलोच्चयांस्तुङ्गानुत्तेष्ठरतरान् नदान् ।

ग्राशंसवो लवं शत्रो: सीतायाश्च विनिश्चयम् ॥ ५५ ॥

आवरेण गमं चक्रुविषमेष्वप्यसङ्घसाः ।

व्याप्नुवन्तो दिशोऽन्यादान् कुर्वन्तः सव्यधान् हरीन् ॥५६॥

संचेष्ठः सहसाः केचिदस्वनाः केचिदादिषुः ।

ग्रथ वलमादनिःक्वाणा नराः कीणपणा इव ।

ग्रथ वलमादनिःक्वाणा नराः कीणपणा इव ।

ग्रमदाः सेदुरेकस्मिन्नितम्वे निखिला गिरेः ॥ ५८ ॥

ततः ससम्मदास्तव निरैक्षन्त पतित्वणः ।

गुहाद्वारेण निर्यातः समजेन पश्चित्व ॥ ५९ ॥

<sup>54.</sup> Inflicting insults upon the lions on the summits of the mountain, (the monkeys) roamed upon the Vindhya, comparable, (in the matter of height), to a disgrace of the sun's passage.

<sup>55.</sup> Desiring (hoping for) the annihilation of the enemy and with certainty about finding Sītā, they traversed lofty, rocky mountains (and) crossed unfordable rivers.

<sup>56.</sup> Pervading the quarters and rendering the lions full of injuries (making them) incapable of eating, they (themselves foodless) effected, with caution, an entry into difficult (terrains), too.

<sup>57.</sup> Some moved about with a smile; some wandered noiselessly, and others, full of restraint like ascetics, gave up conversation.

<sup>58.</sup> Like men whose stakes (money) are exhausted, they all, void of joy (and) noiseless through fatigue, sat down on a flank of the mountain.

<sup>59.</sup> Then, (getting) cheerful (again) they perceived there,

वीनामुपसरं दृष्ट्वा तेऽन्योन्योपहवा गुहाम् ।

प्राविशत्राहवप्रज्ञा आहावमुपलिप्सवः ॥ ६० ॥

कुर्वन्तो हवमाप्तानां पिपासावधकाङ्क्षिणः ।

द्वारं तमोधनप्रख्यं गुहायाः प्राविशन् द्वतम् ॥ ६० ॥

तिस्मन्नन्तर्घणेऽपश्यन् प्रघाणे सौधसद्मनः ।

लौहोद्घनघनस्कन्धा लिलतापघनां स्त्रियम् ॥ ६२ ॥

सा स्तम्बघ्नपदन्यासान् विघनेन्द्रसमद्युतिः ।

परिघोष्ठभुजानाह हसन्ती स्वागतं कपीन् ॥ ६३ ॥

पप्रायाऽद्विगुहोपघ्नानुद्धान् संघसमागतान् ।

फलैर्नानारसंश्चित्रः स्वादुशीतेश्च वारिभिः ॥ ६४ ॥

flocks of birds emerging like herds of animals from the opening of a cave.

- 60. On seeing the constant flow of birds, they, inviting one another, entered the cave, intent on a fight (if needed) and desirous of finding a water reservoir.
- 61. Calling upon their friends (and) desirous of killing (quenching their) thirst (they) entered the opening of the cave that resembled a cloud of darkness.
- 62. Therein they who had shoulders as stout as iron blocks saw in the open space beyond the door, on the portico of a palatial house, a lady with graceful limbs.
- 63. Smiling, she whose lustre was like the moon's that subdued (others), exclaimed (extended) welcome to the monkeys whose arms were long like bars and whose footsteps crushed down grass-stalks.
- 64. She delighted (entertained) those excellent (monkeys) who had come in groups and resorted to the mountain-cave, with various fruits that had divers flavours and with water, sweet and cool.

निघाऽनिघतरुच्छन्ने तिस्मस्ते लिब्धमै: फलै: ।

तृप्तास्तां भ्राजथुमतीं पप्रच्छु: ''कस्य पूरियम्' ॥ ६४ ॥

रक्षणं करोषि कस्मात् त्वं यत्नेनाऽऽख्यायतां ग्रुभे ! ।

स्वप्ने निधिवदाभाति तव सन्दर्शनं हि नः" ॥ ६६ ॥

ततो जलधिगम्भीरान् वानरान् प्रत्युवाच सा ।

इयं दानवराजस्य पू: सृष्टिविश्वकर्मणः ॥ ६७ ॥

निहतश्च स्थिति भिन्दन् दानवोऽसौ बलद्विषा ।

दुहिता मेरुसावणेंरहं नाम्ना स्वयंप्रभा ॥ ६८ ॥

जूतिभिच्छथ चेत् तूणं कीति वा पातुमात्मनः ।

करोमि वो बहिर्यूतीन् पिधध्वं पाणिभिर्दृशः" ॥ ६९ ॥

वज्यावती निरुद्धाक्षान् विद्येवाऽनुष्ठितिक्रयान् ।

निरिवक्रमदिच्छातो वानरांश्चङ्कमावतः ॥ ७० ॥

<sup>65.</sup> Satiated with the fruits available in that (region) covered all over with tall and broad as well as short and thin trees, they asked that resplendent one, "Whose city is this?

<sup>66. &</sup>quot;May we be told, why you protect (it) with efforts, Oh meritorious one; indeed, your sight appears to us like a treasure in a dream."

<sup>67.</sup> Then she replied to the monkeys who were extensive (in number) as the ocean, "This city is the creation of Viśvakarma, the king of demons.

<sup>68. &</sup>quot;And, that demon was killed by Indra, (the enemy of Bala), breaking the settled rule (of duel). I am the daughter of Merusavarni, Svyamprabha by name.

<sup>69. &</sup>quot;If you wish for a quick departure (from here) or desire to protect your reputation, I shall have you taken out; cover your eyes with (your) palms."

<sup>70.</sup> Just as the (Vedic) lore delivers those that have performed religious deeds, at their wish, she took out the monkeys that had covered their eyes and were walking zigzag.

निष्कम्य शिक्षया तस्यास्त्रपावन्तो रसातलात । मासमतिकान्तं व्यथामवललम्बरे ॥ ७१ ॥ जात्वा चऋरपधाभेदभीरवः। कथां चिन्तावन्तः ''ग्रकृत्वा नपते: कार्यं पूजां लप्स्यामहे कथम''।। ७२।। प्रायोपासनया गाहित मन्वानो वालिसम्भवः। स्थित: शैले विवण्वंश्चित्तवेदनाम ॥ ७३ ॥ प्रस्किन्दकामिव प्राप्तो ध्यात्वा ब्रते स्म जाम्बवान। ''धिक शालभञ्जिकाप्रख्यान विषयान कल्पनारुचीन ॥ ७४ ॥ यां कारि राजपुत्रोऽयमनतिष्ठित तां क्रियाम। ग्रहमप्यनुतिष्ठामि" सोऽप्यक्तवैवमुपाविशत ॥ ७४ ॥

<sup>71.</sup> Having walked out of the nether world as per her instructions they took fright and were full of shame, realising that the month (during which they had to find out Sītā) had passed.

<sup>72.</sup> Afraid on account of the breach of faith (and) full of anxiety, they held discussion, "How shall we receive honour, without accomplishing the work of the king?"

<sup>73.</sup> Setting his mind (intent) upon (mental) peace through fast unto death and revealing (his) mental agony, (Angada) the son of Vali, sat on the mountain, resorting to yoga.

<sup>74.</sup> After having reflected, Jāmbavān who had, as if he had contracted diarrhea, said, "Fie upon the objects of the senses whose charm is imaginary and which are comparable (only) to dolls (i.e., unreal).

<sup>75. &</sup>quot;I too (shall) perform the same rite which this Prince (Angada) performs." Having so declared, he too abstained from food.

मृहः ॥ ५० ॥

उवाच मारुतिर "वृद्धे संन्यासिन्यत्र" वानरान्। "अहं पर्यायसंप्राप्तां कुर्वे प्रायोपवेशिकाम्"।। ७६ ॥ ''अभावे भवतां योऽस्मिन जीवेत तस्याऽस्त्वजीवनिः''। इत्युक्त्वा सर्व एवास्थुर्बदध्वा योगासनानि ते ॥ ७७ ॥ ( अथ स्त्रीलिङ्गभावं निवर्त्यं कृद्दाह्रियते । ) ''श्रवलेश्यमसिनाऽऽग्न्यन्तं कबन्धवधमभ्यधः। प्रपतनं घोरं क्लेदान्तत्वमनाथवतं ।। ७८ ॥ तेषां मन्दगत: पक्षी प्रायोपवेशनम । अशनीयमिवाशंसुर आयादशोभन: ॥ ७९ ॥ महान्

देहवश्चनतृण्डाग्रं तं विलोक्याऽशभाकरम्।

वानरा

पापगोचरमात्मानमशोचन्

### [ Now are illustrated feminine Krt forms ]

- 78. They remarked, "Painless (was) the slaughter with a sword of (even) Kabandha, by the side of the Fire. Fie upon (this) horrifying fall of ours, the Fate of ending in damp decay like one without a protector!"
- 79. Then a slow-moving, ugly, huge bird (Sampāti) came down, expecting as it were, their fast unto death to (provide it) food.
- 80. On seeing him, a mine of evil, with the tip of its beak capable of shearing (their) bodies, the monkeys bewailed themselves over and again that they had fallen within the range of evil.

<sup>76.</sup> Māruti said to the monkeys, "When the old (Jāmbavān) is renouncing (food), I (too) shall observe fast unto death that has come to my turn."

<sup>77.</sup> Then all the other monkeys also sat down in yogic postures after declaring, "May lifelessness come to him who may live here, in your absence."

जटायुः पुण्यकृत् पक्षी दण्डकारण्यसञ्चरः।

कृत्वा राघवकार्य यः स्वरारूढोऽन्निसंस्कृतः॥ ८९॥

नरकस्याऽवतारोऽयं प्रत्यक्षोऽस्माकमागतः।

श्रचेष्टा यदिहाऽन्यायादनेनाऽत्स्यामहे वयम्॥ ८२॥

हृदयोदङ्कसंस्थानं कृतान्तानायसन्निभम्।

शरीराखनतुण्डाग्रं प्राप्याऽमुं शर्म दुर्लभम्॥ ८३॥

ईषदाढचङ्करोऽप्येष न परताऽशुभिक्यः।

श्रस्मानत्तुमितोऽभ्येति परिग्लानो बुभुक्षया''॥ ८४॥

सम्प्राप्य वानरान् पक्षी जगाद मधुरं वचः।

'के यूयं दुरुपस्थाने मनसाऽऽप्यदिमूर्धनि॥ ८५॥

(इति कृदिधकारः)

<sup>81. &</sup>quot;Meritorious is the bird Jaţāyu roaming about in the Dandaka woods who, having accomplished the task of Rāghava, ascended the heavens, (being) consecrated in the funeral fire!

<sup>82. &</sup>quot;This visible incarnation of hell has approached us; for we, incapable of activity, shall be eaten by him without any justification.

<sup>83. &</sup>quot;Security is difficult to have after getting (in)to (the hands of) (this bird) resembling a wrench for (extracting out the heart), and similar to the noose (or net) of the God of Death, and which has the tip of its beak capable of tearing the body apart.

<sup>84. &</sup>quot;Famished by hunger, this bird whose deeds are inauspicious, and who is not the bestower of the slightest good (even) in the other world, comes from this (place) to eat us."

<sup>85.</sup> Having reached the monkeys, the bird spoke sweet words: "Who are you on this mountain summit difficult to be reached even by the mind (mentally)?

## ( ग्रथ प्रकीर्णकाः )

श्रात्मनः परिदेवध्वे कुर्वन्तो रामसंकथाम्।
समानोदर्यमस्माकं जटायुं च स्तुथाऽऽदरात्"।। द६।।
शङ्काधिवत्रवचनं प्रत्यूचुर्वानराः खगम्।
"वयं शत्नुलिवत्रेषोर्द्ता रामस्य भूपतेः।। द७।।
केनाऽि दौष्कुलेयेन कुल्यां माहाकुलों प्रियाम्।
हतां महाकुलोनस्य तस्य लिप्सामहे वयम्।। दद।।
तिशस्तममहर्यातं मत्वा प्रत्यागमाविधम्।
श्रकृतार्था विषीदन्तः परलोकमुपास्महे।। द९।।
स्रियामहे न गच्छामः कौशल्यायनिवल्लभाम्।
उपलम्भ्यामपश्यन्तः कौमारीं पततां वर!।। ९०॥

### [ Now Miscellaneous Forms ]

<sup>86. &</sup>quot;You lament yourself, carrying on conversation about Rāma, and praise respectfully, our co-uterine brother, Jaṭāyu."

<sup>87.</sup> To the bird whose speech was the dispeller of fear, the monkeys replied: "We are the messengers of king Rāma whose arrows are the mowers of enemies.

<sup>88. &</sup>quot;We wish to recover that high born man's beloved, best of family, born in a great family, (but) who has been kidnapped by one born in a despicable family.

<sup>89. &</sup>quot;Realising that the thirtieth day, the time fixed for (our) return, has gone by and feeling distressed, we, whose objective has not been fulfilled, abide fasting for the other world (death).

<sup>90. &</sup>quot;Oh best of birds, we who have not apprehended the laudable wife of one who had not married before, dear to the son of Kausalyā (Rāma), shall not go back, (but starve and) die,

## ( ग्रथ विङदितशेषाधिकारः )

जगाव वानरान् पक्षी नाध्यगीढ्वं ध्रुवं स्मृतिम्।

यूयं संकुटितुं यस्मात् कालेऽस्मिन्नध्यवस्यथ।। ९१।।

नाऽयमुद्विजितुं काल: स्वामिकार्याद् भवादृशाम्।

हृतभार्ये च्युते राज्याद् रामे पर्युत्सुके भृशम्।। ९२॥

यत्नं प्रोणंवितुं तूणं विशं कुरुत वक्षिणाम्।

प्रोणंवतीं विवस्तत्र पुरीं द्रक्ष्यथ काञ्चनीम्।। ९३॥

लङ्कां नाम्ना गिरेर्मूधिन राक्षसेन्द्रेण पालिताम्।

निजित्य शक्रमानीता ददृशुर्यां सुरस्त्रियः।। ९४॥

बभूव याऽऽधिशैलेन्द्रं मृदित्वेवेन्द्रगोचरम्।

कुषित्वा जगतां सारं सैका शङ्को कृता भृवि॥ ९४॥

#### [ Now kit and nit forms, i.e. with 'i' ]

<sup>91.</sup> The bird spoke to the monkeys, "You have certainly not studied the smrtis, for you resolve to get destroyed at this time.

<sup>92. &</sup>quot;Fallen from the kingdom, Rāma, whose wife has been kidnapped, who is excessively pining for Sītā, —this is not the time for the like of you to shrink from the duty to the lord.

<sup>93. &</sup>quot;Quickly make efforts to explore the southern direction. Therein you will perceive a golden city that tends to cover the sky;

<sup>94. — &</sup>quot;Lanka by name, protected by the lord of demons, in which the wives of gods were brought after defeating Indra;

<sup>95. — &</sup>quot;which (originally) stood on the top of the mighty mountain (Sumeru), having pounded (surpassed) the kingdom (of heaven) under Indra. I presume that it is the only city constructed on the earth by extracting the essence of the world.

श्रमृडित्वा सहस्राक्षं विलिशित्वा कौशलैनिजै: ।

उदित्वाऽऽलं चिरं यत्नात् सैका धात्रा विनिर्मिता ।। ९६ ।।

मुषित्वा धनवं पापो यां गृहीत्वाऽऽवसद् द्विषन् ।

तां रुदित्वेत शकेण यात लङ्कामुपेक्षिताम् ।। ९७ ।।

विदित्वा शक्तिमात्मीयां रावणं विजिध्नक्षवः ।

उदतं पिपृच्छिष्णां वो मा सम भूत मुषुप्सवः ।। ९८ ।।

नाऽविविदिषुमभ्येति सम्पद् रुरुदिषु नरम् ।

कि सुमुषिषुवद् यात द्विषो नाऽपिचकीर्षया ॥ ९९ ।।

बुभुत्सवो द्रुतं सीतां भुत्सीध्वं प्रश्नवीमि वः ।

मा च भुद्ध्वं मुषोक्तं नः कृषीद्वं स्वामिने हितम् ॥ १०० ॥

<sup>96. &</sup>quot;That is the only city built by the Creator with great efforts, by his own skills, after having made Indra unhappy, toiling hard and then saying 'enough'.

<sup>97. &</sup>quot;Go to that Lanka, where, having seized it after robbing Kubera, the hateful sinner, Ravana, has stayed put and which has been, as it were, abandoned by Indra after having cried (over it).

<sup>98. &</sup>quot;I have told you who were desirous of asking. (Now) recognizing your own capacity, Oh (monkeys) who are desirous of fighting Rāvaṇa, do not be intent on sleeping (inattentive or idle).

<sup>99. &</sup>quot;Riches do not approach a man not desirous of learning and intent (only) on weeping. Why do you not go, desirous of robbing (him) and with a will to wrong (punish) the enemy?

quickly, I tell you. Do not regard ours as a false statement. Achieve the welfare of your lord.

समगध्वं पुरः शत्नोमींदयध्वं रघूत्तमम्।
नोपायध्वं भयं सीतां नोपायस्त दशाननः"।। १०१॥
ततः प्रास्थिषताऽद्वीन्द्वं महेन्द्रं वानरा द्रुतम्।
सर्वे किलिकलायन्तो धैयं चाऽऽधिषताऽधिकम्।। १०२॥
निकुञ्जे तस्य वातत्वा रम्ये प्रक्ष्वेदिताः परम्।
मणिरत्नाधिशयितं प्रत्युदैक्षन्त तोयधिम्।। १०३॥
ग्रमांषतमिव धनन्तं तटाद्रीन् सिलिलोमिमिः।
श्रिया समग्रं द्युतितं भदेनेव प्रलोठितम्।। १०४॥
पूतं शीतैर्नभस्वद्भिर्यन्थित्वेव स्थितं च्चः।
गुम्फित्वेव निरस्यन्तं तरङ्गान् सर्वतो मुहुः।। १०४॥
विञ्चत्वाऽप्यम्बरं दूरं स्वास्मितिष्ठन्तमात्मिन।
नृषित्वेवाऽनिशं स्वादु पिवन्तं सरितां पयः।। १०६॥

<sup>101. &</sup>quot;Assemble in front of your enemy; delight the best of Raghus; do not entertain fear; hope, Rāvaṇa has not seduced Sītā."

<sup>102.</sup> Then chattering aloud, all the monkeys quickly set out for 'the greatest mountain, Mahendra, and instilled (into themselves) greater courage.

<sup>103.</sup> Having halted in its groves and making ample but soft noise, they saw (in front) the ocean, a repository of the best jewels;

<sup>104. —</sup>hitting, as if intolerant, at the mountains on its shore, with its watery billows, embellished in toto by its magnificence and violently rolling through pride;

<sup>105. —</sup>sanctified by cool breezes, standing as it were, after knitting together (all) splendours, and hurling everywhere ripples, after stringing them (together);

<sup>106. —</sup>staying within its own even after having assaulted the far off sky and drinking the sweet waters of the rivers, as if having felt thirsty;

द्युतित्वा शशिना नक्तं रश्मिभि: परिवर्धितम्। मेरोर्जेतुमिवाऽऽभोगमुच्चैिंदद्योतिषुं मुहु: ॥ १०७ ॥

विलोक्य सिललोच्चयानिधसमुद्रमभ्रंलिहान्
भ्रमन्मकरभीषणं समिधगम्य चाऽधः पयः।
गमागमसहं द्वृतं किपवृषाः परिप्रैषयन्
गजेन्द्रगुरुविकमं तरुमृगोत्तमं मारुतिम्।। १०८ ।।

इति भट्टिकाव्ये सीतान्वेषणं नाम सप्तमः सर्गः ॥

( अधिकारकाण्डे द्वितीय: परिच्छेद: )

Here ends canto VII named

THE SEARCH FOR SITA

( Part II of the Adhikāra-kānda )

<sup>107. —</sup>expanded on all sides by the moon, after having lighted it, intent on rising aloft as if for subduing the expanse of the Meru (mountain).

above the ocean, and its waters, horrifying on account of the crocodiles, whirling below, the mighty monkeys quickly dispatched Māruti, the best of monkeys, capable of going and returning and possessed of great valour, like the lord of elephants.

## ग्रथ ग्रष्टमः सर्गः

स्रगाधत ततो व्योम हनूमानुरुविग्रह: । अत्यशेरत तहेगं न सुपर्णार्कमारुता: ॥ १ ॥ स्रमायत यथाऽऽकंण सुप्रातेन शरन्मुखे: गम्यमानं न तेनाऽऽसीदगतं क्रामता पुरः ॥ २ ॥ वियति व्यत्यतन्वातां मूर्ती हरिपयोनिधी। व्यत्यैतां चोत्तमं मार्गमर्केन्द्रेन्दुनिषेवितम् ॥ ३ ॥ व्यतिजिग्ये समुद्रोऽपि न धैयँ तस्य गच्छत: । व्यत्यगच्छन्न च गतं प्रचण्डोऽपि प्रभञ्जन: ॥ ४ ॥

# NOW CANTO VIII

#### ( Now Atmanepada Group )

- 1. Then, Hanuman of massive frame, plunged into the sky; neither Garuda, nor the sun, nor the wind (could) excel his speed.
- 2. He shone like the morning sun in the beginning of autumn. Not that the (path) being traversed by it (the sun) in front, was not covered by him (Hanuman) (while) travelling.
- 3. (Both) the monkey and the ocean extended each other's forms into the sky; and each went by the excellent way of the other, the way that was followed by the sun, Indra and the moon.
- 4. Even the sea did not subdue his courage, as he traversed; and even the violent stormy wind did not attain his speed.

व्यतिष्टनस्तीं व्यतिष्टनन् तां राक्षसीं पवनात्मजः।
जघानाऽऽविश्य वदनं निर्यान् भित्त्वोदरं द्रुतम्।। १।।
अन्योन्यं स्म व्यतियुतः शब्दान् शब्देस्तु भीषणान्।
उदन्वांश्चालिनोद्धूतो न्नियमाणा च राक्षसी।। ६।।
न्यविक्षत महाग्राहसंकुलं मकरालयम्।
सैका बहुनां कुर्वाणा नन्नाणां स्वाशितम्भवम्।। ७।।
कृतेनोपकृतं वायोः परिन्नीणानमुत्थितस्।
पित्रा संरक्षितं शन्नात् स मैनाकाद्विमेक्षतः।। ६।।
खं पराजयमानोऽसावृत्तत्या पवनात्मजम्।
जगादाऽदिर् ''विजेषीष्ठा मिय विश्वस्य वैरिणम्।। ९।।

H & H : PROCEED PRESENTE THE DE PROCEDE

<sup>5.</sup> Thinking of killing a demoness who was about to kill him, (Hanuman), the son of god Wind, after having (first) entered her mouth, killed her by tearing her apart, on coming out of her, quickly.

<sup>6.</sup> The sea, thrown up by the wind and the dying demoness mutually mingled the horrifying noise of the one into the other's howl.

<sup>7.</sup> Providing an ample supply of food for the alligators (that infested the ocean), that single demoness entered (i e., sank down) the (sea), the abode of crocodiles, infested by huge sharks.

<sup>8.</sup> He then saw, risen up, the Maināka mountain (who had been) protected by his father (viz., Wind), from Indra (and) who (therefore) wanted to repay the obligation to the Wind by means of a counter-favour.

<sup>9.</sup> Vanquishing the sky by (his) great height, he (Maināka), said to the son of Wind, "Having rested on me, conquer the enemy.

फलान्यादत्स्व विव्राणि परिक्रीडस्व सानुषु ।

साध्वनुक्रीडमानानि पश्य वृन्दानि पक्षिणाम् ॥ १० ॥

क्षणं मद्राऽवितिष्ठस्व ततः प्रस्थास्यसे पुनः ।

न तत् संस्थास्यते कार्यं दक्षेणोरीकृतं त्वया ॥ ११ ॥

त्विय निस्तिष्ठते प्रीतिस्तुभ्यं तिष्ठामहे वयम् ।

उत्तिष्ठमानं मित्रार्थे कस्त्वां न बहु मन्यते ॥ १२ ॥

ये सूर्यमुपतिष्ठन्ते मन्त्रैः सन्ध्यात्रयं द्विजाः ।

रक्षोभिस्तापितास्तेऽपि सिद्धि ध्यायन्ति तेऽधुना ॥ १३ ॥

प्रव्यप्रमुपतिष्ठस्व वीर ! वायोरहं सुहृत् ।

रिविवतपतेऽत्यर्थमाश्वस्य मिय गम्यताम् ॥ १४ ॥

तीत्रमुत्तपमानोऽयमशक्यः सोढुमातपः ।

आन्नान इव सन्दीप्तरलातैः सर्वतो मुहुः ॥ १४ ॥

<sup>10. &</sup>quot;Accept various fruits, sport on (my) crests, (and) observe the flocks of birds sporting merrily.

<sup>11. &</sup>quot;Dear friend, halt here for a moment; you will set out again thereafter. The task that is undertaken by you (who are) competent, will not be delayed (or set aside).

<sup>12. &</sup>quot;Our love abides by you; we declare to you (our intention). Who does not regard highly you (who are) striving for the sake of (your) friend?

<sup>13. &</sup>quot;(Being) tormented by the demons, the brahmins who propitiate with incantations the sun at the three (morning, mid-day and evening) prayers, now crave for your success.

<sup>14. &</sup>quot;Oh warrior, stay with us without agitation; I am a friend of the Wind; the sun is excessively scorching; you may proceed after having rested on me.

<sup>15. &</sup>quot;This sunshine, scorching severely, is impossible to be borne, as if (it were) striking repeatedly all around with blazing fire-brands.

संश्रुणुष्व कपे ! मत्कै: संगच्छस्व वनै: शुभै: ।

समारन्त ममाऽभीष्टा: सङ्कल्पास्त्वय्युपागते ।। १६ ॥

के न संविद्रते वायोमैंनाकाद्रियंथा सखा ।

यत्नादुपाह्नये प्रीत: संह्नयस्व विवक्षितम्" ।। १७ ॥

द्यामिवाह्नयमानं तमवोचव् भूधरं कपि: ।

उपकुर्वन्तमत्यर्थं प्रकुर्वाणोऽनुजीविवत् ॥ १८ ॥

"कुलभार्या प्रकुर्वाणमहं द्रष्टुं दशाननम् ।

यामि त्वरावान् शैलेन्द्र ! मा कस्यचिदुपस्कृथाः ॥ १९ ॥

योऽपचके वनात् सीतामधिचके न यं हरि: ।

विकुर्वाणः स्वरानद्य बलं तस्य निहन्म्यहम् ॥ २० ॥

विकुर्वे नगरे तस्य पापस्याऽद्य रघृद्विषः ।

विनेष्ये वा प्रियान प्राणानवानेष्येऽथवा यशः ॥ २१ ॥

<sup>16. &</sup>quot;Please listen, Oh monkey; visit the beautiful forests of mine, you having arrived (and) my coveted intentions have come by (as it were)!

<sup>17. &</sup>quot;Who does not know that the Wind is the friend of Maināka mountain? Delighted, I invite you with effort. Speak out, you who (seems to have) desired to say (something)."

<sup>18.</sup> Waiting upon it like a dependant, the monkey spoke to the extremely obliging mountain that was, as if, challenging the sky (through its lofty height).

<sup>19. &</sup>quot;Oh Lord of Mountains, I am going post-haste to meet Ravana (who is) about to outrage (another's) wife of a noble family. (So) please do not overdo anything.

<sup>20. &</sup>quot;Producing divers sounds, I (shall) destroy the might of (Ravana) who overpowered Sītā in the forest (and) whom Indra could not withstand.

<sup>21. &</sup>quot;I shall play havoc in the capital of that enemy

विनेष्ये क्रीधमयवा क्रममाणोऽरिसंसिदः"।

इत्युक्त्वा खे पराक्रस्त तूणं सूनुर्नभस्वतः ॥ २२ ॥

परीक्षितुमुपाक्रंस्त राक्षसी तस्य विक्रमम् ।

दिवमाक्रममाणेव केतुतारा भयप्रदा ॥ २३ ॥

जले विक्रममाणाया हनूमान् शतयोजनम् ।

ग्रास्यं प्रविश्य निरयादणूभूयाऽप्रचेतितः ॥ २४ ॥

दृष्टुं प्रक्रममाणोऽसौ सीतामम्भोनिधेस्तटम् ।

उपार्क्षस्ताऽऽकुलं घोरैः क्रममाणैनिशाचरैः ॥ २५ ॥

आत्मानमपजानानः शशमात्रोऽनयद् दिनम् ।

जात्मानमपजानानः शशमात्रोऽनयद् दिनम् ।

जात्मानपजानानः शशमात्रोऽनयद् दिनम् ।

of Rāma; I shall either give up my dear life or raise high (my) reputation.

- 22. "Or, entering unobstructed into the enemy's court, I shall give vent to my wrath." Having spoken thus, the son of (god) Wind speedily leapt into the sky.
- 23. Like a terrific comet assaulting the sky, a demoness rushed at him (as if) to test his valour.
- 24. Having entered the hundred yojanas-wide mouth of hers who was walking forcefully in the water, Hanuman, assuming an atomic form came out unnoticed.
- 25. Starting to find out Sītā, he walked towards the seashore that was infested by terrible demons who were roaming about.
- 26. Concealing himself, (by reducing himself to) the size of a rabbit, he passed the day. The intelligent one, expert in (his) tasks, promised himself thus, 'I shall apprehend her during the night'.

संजानानान् परिहरन् रावणानुचरान् बहून्।
लङ्कां समाविशद् रातौ वदमानोऽरिदुर्गमाम्॥ २७॥
कंविन्नोपावदिष्टाऽसौ केनिवद् व्यवदिष्ट न।
श्रृण्वन् संप्रवदमानाद् रावणस्य गुणान् जनात्॥ २८॥
जित्पतोत्कृष्टसंगीतप्रनृत्तिस्मतविगतैः ।
घोषस्यान्ववदिष्टेव लङ्का पूतकतोः पुरः॥ २९॥
ऐद् विप्रवदमानैस्तां संयुक्तां ब्रह्मराक्षसैः।
तथाऽविगरमाणैश्च पिशाचैमाँसशोणितम्॥ ३०॥
यथास्वं संगिरन्ते स्म गोष्ठीषु स्वामिनो गुणान्।
पानशौण्डाः पथः क्षीवा वृन्वैष्वचरन्त च॥ ३०॥
यानै: समचरन्ताऽन्ये कुञ्जराश्वरथादिभिः।
संप्रायच्छन्त बन्वीभिरन्ये पुष्पपलं शुभम्॥ ३२॥ ४२॥

<sup>27.</sup> Avoiding the numerous attendants who were watching, he, an expert in talking, entered Lanka at night.

<sup>28.</sup> Listening to the people who were proclaiming, all at once, the virtues of Rāvaṇa, he neither conversed with anyone nor was he addressed by anyone.

<sup>29.</sup> By means of conversations, challenges, songs, dances, laughter and braggings, Lank $\bar{a}$  echoed, as it were, the capital city of Indra.

<sup>30.</sup> He went to that city possessed of ghosts of brahmins wrangling diversely with contrary (philosophical) views, as also by goblins (voraciously) gulping flesh and blood.

<sup>31.</sup> They pronounced in assemblies the qualities of the master, as though (they were) their own and, addicted to drinking and being intoxicated, they crossed the roads and moved away.

<sup>32.</sup> Others moved about by means of conveyances like

कोपात् काश्चित् प्रियै: प्रत्तमुपायंसत नाऽऽसवम् ।
प्रेम जिज्ञासमानाभ्यस्ताभ्योऽऽशप्सत कामिन: ॥ ३३ ॥
प्रादिदृक्षत नो नृत्यं नाऽशुश्रूषत गायनान् ।
रामं सुस्मूर्षमाणोऽसौ किपिविरहदुःखितम् ॥ ३४ ॥
प्रमुजिज्ञासतेवाऽथ लङ्कादर्शनिमन्दुना ।
तमोऽपहविमुक्तांशु पूर्वस्यां दिश्युदैयत ॥ ३५ ॥
प्राशुश्रूषन् स मैथिल्या वार्तां हम्येषु रक्षसाम् ।
शोयमानान्धकारेषु समचारीदशङ्कित: ॥ ३६ ॥
शतसाहस्रमारक्षं मध्यगं रक्षसां किपः ।
ददर्शं यं कृतान्तोऽपि स्रियेताऽऽसाद्य भीषणम् ॥ ३७ ॥

elephants, horses, chariots and others; some others offered lovely flowers and fruits to captive women.

- 33. On account of anger, some women did not accept the wine offered by (their) lovers. Uxorious lovers were cursed by those (women) who were curious to know (test) their love.
- 34. Intent upon remembering Rāma who was grieved by separation, that monkey neither wished to see the dance nor intended to listen to the singers.
- 35. Now, the moon, as if desirous of permitting the inspection (sight) of Lanka, made an appearance in the eastern direction, so as to scatter its darkness-dispelling rays (everywhere).
- 36. Desirous to hear an account of Sītā, he moved about undaunted in the demons' palaces wherefrom darkness was vanishing.
- 37. The monkey saw a hundred-thousand (strong) guards-unit, situated at the centre, on confronting which even Yama would have died.

ग्रध्यासिसियमाणेऽथ वियन्मध्यं निशाकरे। कासाञ्चके परी सौधंरतीवोद्धासिभः सितः ॥ ३८ ॥ चषकसंत्रान्तम्पायुङ्क यथाऽऽमृतम । प्रयुञ्जान: प्रिया वाच: समाजानुरतो जन: ।। ३९ ।। इवोत्कण्ठामुपाभङक्त संक्ष्णवान सरामलम । ज्योत्स्नायां विगलन्मानस्तरुणो रक्षसां गणः ।। ४० ॥ मध्यपाययन स्वन्छं सोत्पलं दियतान्तिके। आत्मानं सुरताभोगविश्रम्भोत्पादनं मृह: ॥ ४१ ॥ ग्रभीषयन्त ये शक् राक्षमा रणपण्डिता:। श्रविस्मापयमानस्तान् कपिराटीद गृहाद् गृहम् ।। ४२ ।। सीतां दिदक्ष: प्रच्छन्न: सोऽगर्धयत राक्षसान्। मायाश्च स्वमायामिर्नरद्विषाम ॥ ४३ ॥ अवञ्चयत

<sup>38.</sup> Now, on account of the moon being about to occupy the centre of the sky, the white and extremely radiant (whitewashed) palaces of the city began to shine (brightly).

<sup>39.</sup> Employing affable words, the people, fully engrossed in the drinking parties, enjoyed, like nectar, the moon that was reflected in the goblets.

<sup>40.</sup> As though sharpening their longing, youthful groups of demons whose pride was slipping away, consumed enough (ample) wine in the moonlight.

<sup>41.</sup> Mixed with blue lotuses, the clear wine, a producer of confidence for fuller sexual intercourse, caused itself to be drunk by the side of the loving persons.

<sup>42.</sup> Without causing dismay to the demons who, being expert in fighting, had frightened Indra, the monkey wandered from house to house.

<sup>43.</sup> Desirous of seeing Sītā he, confounded, incognito, the demons and rebutted the magical tricks of the cannibals by means of his own magical devices.

अपलापयमानस्य शढ्रंस्तस्याऽभवन् मितः ।

"सिथ्या कारयते चारैघोंषणां राक्षसाधिपः" ॥ ४४ ॥

गूहमानः स्वमाहात्म्यमिटत्वा मन्द्रिसंसदः ।

नृभ्योऽपवदमानस्य रावणस्य गृहं ययौ ॥ ४६ ॥

विशो द्योतयमानाभिर्दिव्यनारीभिराकुलम् ।

श्रियमायच्छमानाभिर् उत्तमाभिरनुत्तमाम् ॥ ४६ ॥

नित्यमुद्यच्छमानाभिः स्मरसम्भोगकर्मसु ।

जानानाभिरलं लीलाकिर्लाकचितविश्वमान् ॥ ४७ ॥

स्वं कर्म कारयन्नास्ते निश्चन्तो या झष्यव्याः ।

स्वाऽर्थं कारयमाणाभिर्यूनो मविवमोहितान् ॥ ४८ ॥

कान्ति स्वां वहमानाभिर्यजन्तीभिः स्विवप्रहान् ।

कान्ति स्वां वहमानाभिर्यजन्तीभिः स्विवप्रहान् ।

occurred—'The king of demons renders the proclamation by the spies to be untrue'.

<sup>45.</sup> Concealing his greatness and after roaming over the residences of the ministers, he went to the house of Ravana who was reviling men;

<sup>46. —(</sup>the house) crowded by excellent divine damsels that illuminated the (ten) quarters and bore unparallelled beauty;

<sup>47. —(</sup>the damsels) who were always enthusiastic in acts of sexual enjoyment, and who were amply conversant with (lovers' actions like) lilā, kilakiñcita and vibhrama;

<sup>48. —(</sup>the damsels) by making whom accomplish his task, Cupid rests carefree and who make young men, seduced by intoxication, fulfil their own purpose (of sex-enjoyment);

<sup>49. - (</sup>the damsels) who bore their own lustre, offered

ता हनूमान् पराकुर्वन्नगमत् पुष्पकं प्रति।

विमानं मन्दरस्याद्वेरनुकुर्वदिव श्रियम्।। ५०॥

तिस्मन् कैलाससंकाशं शिर:श्रुङ्गं भुजदुमम्।

अभिक्षिपन्तमैक्षिष्ट रावणं पर्वतश्रियम्॥ ५०॥

प्रवहन्तं सदामोदं सुप्तं परिजनान्वितम्।

मघोने परिमृष्यन्तमारभन्तं परं स्मरे॥ ५२॥

व्यरमत् प्रधनाद् यस्मात् परिव्रस्तः सहस्रदृक्।

क्षणं पर्यरमत् तस्य दर्शनान्मारुतात्मजः॥ ५३॥

उपारंसीच्च संपश्यन् वानरस्तं चिकीिषतात्।

रम्यं मेरुमिवाऽऽधूतकाननं श्वसनोिमिभिः॥ ५४॥

their bodies which was drunk, as it were, with their eyes, by the hosts of the minds of onlookers.

- 50. Ignoring them, Hanuman went to the arial vehicle Puspaka which imitated, as it were, the grandeur of the Mandara mountain.
- 51. Therein he saw Rāvaṇa, resembling the Kailāsa mountain with his peak-like head and (twenty) arms resembling trees, (and) humiliating the glory of the mountains;
- 52.  $-R\bar{a}van$ , asleep, ever bearing perfume, waited upon by servants, enviable (even) to Indra and highly addicted to sex.
- 53. Māruti was, for a moment, delighted at the sight of (Rāvaņa), excessively frightened of whom Indra desisted from fighting.
- 54. And, seeing him, as attractive as Meru with the waves of his breaths (flow of breezes) and moving faces (shaken forests), the monkey halted (for a moment) from his intention (of searching for Sītā).

वृष्ट्वा विष्तिया साकं रहीभूतं वशाननम्।

नाऽत्र सीतेत्युपारंस्त दुर्मना वायुसम्भवः।। ५५।।

ततः प्राकारमारोहत् क्षपाटानिवबोधयन्।

नाऽयोधयत् समर्थोऽपि सीतावर्शनलालसः।। ५६।।

ग्रध्यासीद् "राधवस्याऽहं नाशयेयं कथं शुचम्।

वैदेह्या जनयेयं वा कथमानन्दमुत्तमम्।। ५७।।

वृष्ट्वा राधवकान्तां तां द्वाविष्यामि राक्षसान्।

तस्या हि वर्शनात् पूर्व विक्रमः कार्यनाशकृत्"।। ५६।।

चिन्तयन्नित्थमुत्तुङ्गैः प्रावयन्तों विवं वनैः।

अशोकवनिकामारादपश्यत् स्तबकाचिताम्।। ५९।।

<sup>55.</sup> Having seen Rāvaṇa, who had retired in privacy with his beloved, the son of Vāyu whose mind was grieved that 'Sita is not here' went out.

<sup>56.</sup> Then, without disturbing the (sleeping) demons, he ascended the rampart, and did not entice them to fight though he was strong enough to do so, since he was anxious for a glimpse of Sītā.

<sup>57.</sup> He pondered, "How may I annihilate the grief of Rāma? Or, how shall I generate the best joy in Sītā?

<sup>58. &</sup>quot;After having seen the beloved (wife) of Rāma, I shall cause the demons to flee. But any strong action before seeing her would be destructive of the (intended) purpose."

<sup>59. (</sup>While) thinking thus, he perceived nearby an Aśoka grove filling the heaven with (its) lofty gardens studded with bunches of flowers.

तां प्राविशत् किपव्याझस्तरूनचलयन् शनै:।

प्रवासयन् वनशयान् सुप्तान् शाखासु पक्षिणः॥ ६०॥

प्राद्वायुः शनैर्यस्यां लतां नर्तयमानवत्।

नाऽऽयासयन्त सन्वस्ता ऋतवोऽन्योन्यसम्पदः॥ ६१॥

ज्योत्स्नामृतं शशी यस्यां वापीविकसितोत्पलाः।

प्रपाययत संपूर्णः सदा दशसुखाज्ञया॥ ६२॥

प्रावमयन्त पुष्पेषुं यस्यां बन्द्यः समाहृताः।

परिमोहयमाणाभी राक्षसीभिः समावृताः॥ ६३॥

यस्यां वासयते सीतां केवलं स्म रिपुः स्मरात्।

न त्वरोचयताऽऽत्मानं चतुरो वृद्धिमानिष्॥ ६४॥

<sup>60.</sup> Neither disturbing the trees, nor frightening the forest-dwelling birds asleep on the branches, the mighty monkey softly entered it (the grove);

<sup>61. —(</sup>the grove) wherein the wind blew genty, as if causing the creepers to dance, and wherein the frightened seasons did not disturb the luxuriance of one another;

<sup>62. —(</sup>the grove) wherein, the moon always (remaining) full at the command of Rāvaṇa, supplied the drink of nectar of moonlight to the water brooks in which the blue lotuses bloomed;

<sup>63. —</sup>the (grove) wherein the ladies kidnapped (by Rāvaṇa) sat surrounded by demonesses (who) enticed (them) thoroughly, and were caused to pacify Cupid (Rāvaṇa's sex);

<sup>64. — (</sup>the grove) wherein, through (the influence of) Cupid, Ravana merely lodged Sītā but had not endeared himself (to her), in spite of his being clever and prosperous.

मन्वायमानगमनो हरितायत्तरूं कृषिः।

दुमैः शकशकायद्भिमिक्तेनाऽऽट सर्वतः॥ ६४॥

ग्रस्यम्विन्नन्दुमणयो व्यक्चन् कृमुदाकराः।

ग्रलोठिषत वातेन प्रकीर्णाः स्तबकोच्चयाः॥ ६६॥

सीतान्तिके विवृत्सन्तं वत्स्यंत्सिद्धि प्लवङ्गमम्।

पतित्वणः शुभा मन्द्रमानुवानास्त्विज्ञ्लवन्॥ ६७॥

वितिष्यमाणमात्मानं सीता पत्युरिवाऽन्तिके।

ग्रदपश्यत् तदा तथ्यैनिमित्तेरिष्टवशंनैः॥ ६८॥

"निरवत्स्यन्न न चेव् वार्ता सीताया वितथैव नः।

ग्रकल्प्स्यवुद्यतिः सर्वां हनूमानित्यिचन्तयत्॥ ६९॥

- 65. The monkey whose gait was slowing down, wandered all over (the grove) full of ever-green trees, the trees hissing on account of the wind.
- 66. Moon-stones oozed, beds of moon-lotuses appeared bright and collections of flower-clusters rolled about, being dispersed by the wind.
- 67. Chirping in a deep voice, auspicious birds delighted the monkey who was wishing to stay near Sītā and whose success was imminent.
- 68. At that time, on account of omens signifying (the fulfilment) of (her) desired (objective), Sītā foresaw, as it were, herself (as) destined to be by the side of (her) husband.
- 69. Hanuman pondered thus, 'If the news about Sita be not forthcoming, our effort would certainly (prove) futile',

#### ( ग्रथ कारकाधिकार: )

वृक्षाद् वृक्षं परिकामन् रावणाद् बिभ्यतीं भृशम् ।
शत्नोस्त्राणमपश्यन्तीमदृश्यो जनकात्मजाम् ॥ ७० ॥
तां पराजयमानां स प्रीते रक्ष्यां दशाननात् ।
प्रन्तदंधानां रक्षोभ्यो मिलनां म्लानमूर्धजाम् ॥ ७९ ॥
रामादधीतसन्देशो वायोर्जातश्च्युतस्मिताम् ।
प्रभवन्तीमिवादित्यादपश्यत् किपकुञ्जर: ॥ ७२ ॥

## ( अथ सम्प्रदानकारकभेदाः )

रोचमान: कुदृष्टिभ्यो रक्षोभ्य: प्रत्तवान् श्रियम् ।
श्लाघमान: परस्त्रीभ्यस्तत्राऽऽगाद् राक्षसाऽधिपः ॥ ७३ ॥
अशप्त निह्नुवानोऽसौ सीतायै स्मरमोहित: ।
धारयन्निव चैतस्यै वसूनि प्रत्यपद्यत ॥ ७४ ॥

## ( Now varieties of the Dative )

<sup>(</sup> Now the group of Case-endings or Syntax )

<sup>70.</sup> Jumping from tree to tree, (he saw) (Sītā), the daughter of Janaka, feeling excessively frightened of Rāvaņa and not seeing any rescue from the enemy;

<sup>71.</sup>  $-(Sit\bar{a})$ , full of dirt, and having faded hair, adverse to the love of and fit to be protected from Ravana, concealing herself from the demons.

<sup>72.</sup> The mighty monkey who was born of the Wind God and had received (his) message from Rāma perceived (Sītā) with her smiles gone, but still radiant as if she was born from the sun.

<sup>73. (</sup>Then) there came the lord of demons, attractive to the evil-eyed, bestower of ample wealth upon the demons (and) being praised by the wives of others.

<sup>74.</sup> Concealing (his motive), he, beguiled by Cupid, swore to Sītā and promised her ample riches, as if indebted to her.

तस्ये स्पृह्यमाणोऽसौ बहु प्रियमभाषत ।
सानुनीतिश्च सीतायं नाऽकुध्यन्नाप्यसूयत ॥ ७५ ॥
'संकुध्यिस मृषा कि त्वं दिदृक्षुं मां मृगेक्षणे ।
ईक्षितव्यं परस्तीभ्यः स्वधमीं रक्षसामयम् ॥ ७६ ॥
श्रुण्वद्भचः प्रतिश्रुण्वन्ति मध्यमा भीतः! नोत्तमाः ।
गृणद्भचोऽनुगृणन्त्यन्येऽकृतार्था नैव मिद्धधाः ॥ ७७ ॥
इच्छ स्नेहेन दीव्यन्ती विषयान् भुवनेश्वरम् ।
संभोगाय परिकीतः कर्तास्मि तव नाऽप्रियम् ॥ ७८ ॥
श्रास्स्व साकं मया सौधे माऽऽधिष्ठा निर्जनं वनम् ।
माऽऽधिवात्सीभूवं शय्यामधिशेष्व स्मरोत्सुका ॥ ७९ ॥

<sup>75.</sup> Longing for her, he spoke many a sweet word, full of entreaty; he neither got angry nor grudged her either.

<sup>76. (</sup>He said), "Oh deer eyed one, why do you get enraged in vain, with me (who am) desirous of seeing (you)? It is the inborn character of demons that they ogle at others' wives.

<sup>77. &</sup>quot;Oh timid one, (only), the mediocre promise (obedience) to the versatile (Vedic scholars), not the best ones like me; (only) those that have not achieved their objective encourage the eulogisers, not others like me.

<sup>78. &</sup>quot;Sporting with the objects of sense, desire for the lord of the worlds through love; though I have bought you for sexual enjoyment, I shall do nothing disagreeable to you.

<sup>79. &</sup>quot;Abide with me in a palace; do not reside in a manless (uninhabited) forest; do not squat on the ground; eager for sexual enjoyment, lie down on a couch.

स्रिमन्यविक्षथास्त्वं मे यथैवाऽव्याहता मन:।
तवाऽप्यध्यावसन्तं मां मा रौत्सीर् हृदयं तथा।। ८०॥
माऽवमंस्था नमस्यन्तमकार्यंज्ञे ! जगत्पतिम्।
संदृष्टे मिय काकुत्स्थमधन्यं कामयेत का ?॥ ८९॥
य: पयो दोग्धि पाषाणं स रामाद् भूतिमाप्नुयात्।
रावणं गमय प्रीति बोधयन्तं हिताहितम्॥ ८२॥
प्रीतोऽहं भोजियव्यामि भवतीं भुवनत्रयम्।
कि विलापयसेऽत्यर्थं पाश्वें शायय रावणम्॥ ८३॥
प्राज्ञां कारय रक्षोभिर्मा प्रियाण्युपहारय।
क: शकेण कृतं नेच्छेविधमूर्धानमञ्जलिम्''॥ ८४॥

<sup>80. &</sup>quot;In the same manner as you have settled yourself down in my mind, uninterrupted, so also do not prevent me (from) staying in your heart.

<sup>81. &</sup>quot;Oh you, ignorant of what should be done, do not disregard the lord of the world making obeisance. Having seen me, who will long for the cursed descendant of Kakutstha?

<sup>82. &</sup>quot;(Only) he who squeezes out milk from a stone may acquire prosperity from Rāma. Make Rāvaņa who is teaching you your good and bad, attain delight.

<sup>83. &</sup>quot;Pleased, I shall have you enjoy (all) the three worlds. Why do you make Rāvaņa bewail (or speak) in diverse ways? (Do) get me to sleep by your side.

<sup>84. &</sup>quot;Get (your) orders executed by the demons. Make me fetch (you) delightful (things). Who would not desire for the (obeisance) made by Indra with his hands folded over his head."

( ग्रथ कर्मप्रवचनीयाधिकार: )

वचनं रक्षसां पत्युरनु कृद्धा पतित्रिया।
पापानुविसतं सीता रावणं प्राव्यवीद् वच: ।। ५४ ।।
"न भवाननु रामं चेदुप शूरेषु वा ततः।
ग्रपवाह्य च्छलाद् वीरौ किमर्थं मामिहाऽऽहरः? ॥ ५६ ॥
उपशूरं न ते वृत्तं कथं राविञ्चराधम।
यत् सम्प्रत्यपलोकेभ्यो लंङ्कायां वसितभंयात् ॥ ५७ ।।
श्रा रामवर्शनात् पाप ! विद्योतस्व स्त्रियः प्रति ।
सद्वृत्ताननु दुर्वृत्तः परस्त्रीं जातमन्मथः ॥ ५६ ॥
अभि द्योतिष्यते रामो भवन्तमिचरादिह ।
उद्गूर्णंबाणः संग्रामे यो नारायणतः प्रति ॥ ६९ ॥

#### ( Now, Case-relations of Prepositions, Karmapravacaniya )

- 85. Enraged at the speech of the lord of the demons, Sītā to whom her husband was dear, addressed to Rāvaņa, who abided by sin, (these) words.
- 86. "If your honour were not inferior to Rāma but were supermost among the brave, why did you kidnap me here after leading away the two warriors by a ruse?
- 87. "How, Oh lowliest of the demons, (would) your behaviour not be (regarded as) inferior to that of a warrior, in as much as, now, (you have your) residence in Lanka through fear, away from the people?
- 88. "Ah! sinner, ill-behaving towards the well-behaved, and sullied by lusciviousness for another's wife, you (may) glitter in front of women, (only) till (you) get a glimpse of Rāma.
- 89. "Before long, would shine brilliantly here, around you, Rāma, who, with his arrow fitted (on the low), is a second Viṣṇu in battle.

कृतोऽधियास्यिस कूर ! निहतस्तेन पित्रिक्ष: ।

न सुक्तं भवताऽऽत्युग्रमितरामं मदोद्धत ! ॥ ९० ॥

पिरिशेषं न नामाऽपि स्थापियष्यित ते विभुः ।

ग्रिप स्थाणुं जयेद् रामो भवतो ग्रहणं कियत् ॥ ९० ॥

अपि स्तुह्यपिसेधाऽस्मांस्तथ्यमुक्तं नराशन ! ।

अपि सिञ्चे: कृशानौ त्वं दर्षं मध्यपि योऽभिकः ॥ ९२ ॥

अधि रामे पराक्रान्तमिधकर्ता स ते क्षयम्" ।

इत्युक्त्वा मैथिली तूष्णीमासाञ्चके दशाननम् ॥ ९३ ॥

( अथ विभक्तयधिकारः )

ततः खड्गं समुद्यम्य रावणः कूरविग्रहः। वैदेहीमन्तरा कृदः क्षणमूचे विनिश्वसन्।। ९४॥

#### ( Now, Case terminations, Vibhakti )

94. Thereupon, having flourished his sword between Sita (and himself), the enraged Ravana spoke, after having heaved sighs for a moment.

<sup>90. &</sup>quot;Struck by him with arrows, where would you flee, Oh cruel one? Oh one puffed up with pride, the very hot (words) scorning Rama were not spoken well by you.

<sup>91. &</sup>quot;The omnipotent Rāma will not let even your name remain as a remnant. Rāma can vanquish even Śiva; how (insignificant) then is your seizure (by him).

<sup>92. &</sup>quot;Oh cannibal, you may as well praise or censure us; the truth has been stated (by me). Lustful towards me, be you damned, to shed your heat (semen) in fire.

<sup>93. &</sup>quot;Valour (abides) in Rama as its lord; he is sure to bring about your destruction." Having spoken thus to Ravana, Sītā sat silent.

"चिरेणाऽनुगुणं प्रोक्ता प्रतिपत्तिपराङ्मुखी।

न मासे प्रतिपत्तासे मां चेन्मर्ताऽसि मैथिलि !" ॥ ९५ ॥

प्रायुङ्क्त राक्षसीर्भीमा मन्दिराय प्रतिव्रजन् ।

"भयानि दत्त सीतायै सर्वा यूयं कृते मम" ॥ ९६ ॥

गते तिस्मन् समाजग्मुर्भयाय प्रति मैथिलीम् ।

राक्षस्यो रावणप्रीत्यै कूरं चोचुरलं मुहु: ॥ ९७ ॥

"रावणाय नमस्कूर्याः, स्यात् सीते ! स्वस्ति ते ध्रुवम् ।

ग्रन्यथा प्रातराशाय कृषीम त्वामलं वयम्" ॥ ९८ ॥

तृणाय मत्वा ताः सर्वा वदन्तीस्त्रिजटाऽऽवदत् ।

"आत्मानं हत दुर्बुताः ! स्वमांसैः कृष्ताऽशनम् ॥ ९९ ॥

क्षत्रे कोर्यात समायातो मां विकासीयतं न किम

<sup>95. &</sup>quot;Addressed in agreeable words for a long time (and yet) averse to compliance, you shall die, Oh Mithila Princess, if you will not accept me within a month."

<sup>96.</sup> Returning to his palace, he ordered dreadful demonesses, "All of you give threats to Sītā for my sake."

<sup>97. (</sup>Rāvaṇa) having gone, the demonesses assembled around the Mithilā Princess and, towards (arousing) terror (in her), they repeatedly uttered cruel (words) in profusion, to the delight of Rāvaṇa.

<sup>98. &</sup>quot;Oh Sitā, bow down to Rāvaņa; (then) welfare shall certainly be yours (for ever). Otherwise we shall make you suffice for (our) morning meal."

<sup>99. (</sup>One of the demonesses named) Trijata, considering them who were speaking thus (as contemptible) as grass, said, "Misbehaved (wretches)! kill yourselves. Make a meal with your own flesh.

श्रद्ध सीता मया दृष्टा सूर्यं चन्द्रमसा सह।
स्वप्ने स्पृशन्ती मध्येन तनुः श्यामा सुलोचनाः'।। १००॥
तास्तया तर्जिताः सर्वा मुख्नेभींमा यथाऽऽगतम्।
ययुः सुष्पुष्सवस्तल्यं भीमैर्वंचनकर्मभिः॥ १०१॥
गतासु तासु मैथिल्या संज्ञानानोऽनिलात्मजः।
श्रायातेन दशास्यस्य संस्थितोऽन्तर्हितश्चरम्॥ १०२॥
ऋणाद् बद्ध इवोन्मुक्तो वियोगेन ऋतुद्धिषः।
हेतोबोधस्य मैथिल्याः प्रास्तावीद् रामसंकथाम्॥ १०३॥
तं दृष्ट्वाऽऽचिन्तयत् सीता 'हेतोः कस्यैष रावणः।
अवष्ट्य तरोरारादैति वानरविष्रहः॥ १०४॥
पूर्वस्मादन्यवद् भाति भावाद् दाशर्राथ स्तुवन्।
ऋते कौर्यात् समायातो मां विश्वासियतुं नु किम् ?॥ १०४॥

<sup>100. &</sup>quot;The charming-eyed, slender-waisted, young Sītā was seen by me today in a dream, touching the sun along with the moon."

<sup>101.</sup> Reprimanded by her, they all, terrific in (their) faces, went away, just as they had come, with ferocious words and deeds, to (their) bed, anxious to sleep.

<sup>102.</sup> They having departed, the Son of the Wind who had recognised Sītā (but) had, for long, stayed concealed on account of the arrival of Rāvaṇa,

<sup>103. —(</sup>feeling) by the absence of the enemy of sacrifices, as if he was (first) restricted and then released from debt, began (to repeat) the story of Rāma, towards acquainting Sītā (with his identity).

<sup>104.</sup> On seeing him, Sitā reflected, "For what purpose is this Rāvaņa, having descended from the tree, approaching me in monkey form?

<sup>105. &#</sup>x27;Eulogising Rama through devotion, he appears

इतरो रावणादेष राघवानुचरो यदि।

सफलानि निमित्तानि प्राक् प्रभातात् ततो मम।। १०६॥

उत्तराहि वसन् रामः समुद्राद् रक्षसां पुरम्।

अवैल्लवणतोयस्य स्थितां दक्षिणतः कथम्॥ १०७॥

दण्डकान् दक्षिणेनाऽहं सरितोऽद्रीन् बनानि च।

ग्रिभकस्याऽम्बुधि चैव पुंसामगममाहृता॥ १०८॥

पृथङ् नभस्वतश्चण्डाद् वैनतेयेन वा विना।

गन्तुमुत्सहते नेह कश्चित्, किमुत वानरः ?''॥ १०९॥

इति चिन्तावतीं क्रुच्छात् समासाद्य कपिद्विपः।

मुक्तां स्तोकेन रक्षोभिः प्रोचे'ऽहं रामिकङ्करः॥ ११०॥

different from (what he was) before. Has he possibly come without cruelty to inspire confidence in me?

- 106. "If this one be other than Rāvaṇa, Rāma's servant, then the auspicious omens (experienced by) me before daybreak (are) fruitful.
- 107. "Residing to the north of the ocean, how did Rama come to know about the city (that stands) south of the saltwatered (ocean)?
- 108. "I have been kidnapped here, to the south of the Dandaka forests, (to a place) inaccessible to men, after having crossed rivers, mountains, forests, and also the ocean.
- 109. "Excepting a violent gale or Garuda, none ventures to come hither. How, (can) a monkey (dare) then?"
- 110. Having, with difficulty, reached her thus (engrossed) in thought (and) abandoned by the demons for a while, the mightiest of monkeys said, "I am a servant of Rāma.

विप्रकृष्टं महेन्द्रस्य ना दूरं विन्ध्यपर्वतात्।
नाऽनभ्यासे समुद्रस्य तव माल्यवित प्रिय: ।। १९१ ॥
श्रसम्प्राप्ते दशग्रीवे प्रविष्टोऽहमिदं वनम्।
तिस्मन् प्रतिगते द्रष्टुं त्वामुपाकंस्यचेतित: ॥ १९२ ॥
तिस्मन् वदित रुष्टोऽपि नाऽकार्षं देवि ! विक्रमम् ।
अविनाशाय कार्यस्य विचिन्वान: परापरम् ॥ १९३ ॥
वानरेषु किप: स्वामी नरेष्वधिपते: सखा ।
जातो रामस्य सुग्रीवस्ततो दूतोऽहमागत: ॥ १९४ ॥
ईश्वरस्य निशाटानां विलोक्य निखिलां पुरीम् ।
कुशलोऽन्वेषणस्याऽहमायुक्तो दूतकर्मणि ॥ १९४ ॥
दर्शनीयतमा: पश्यन् स्त्रीषु दिव्यास्विप स्त्रिय: ।
प्राप्तो व्यालतमान् व्यस्यन् भुजङ्गभ्योऽपि राक्षसान् ॥ १९६ ॥

<sup>111. &</sup>quot;At a great distance from the Mahendra (mountain), not far from the Vindhya mountain nor away from the sea, is your beloved (husband).

<sup>112. &</sup>quot;I entered this forest (earlier) when Ravana had not arrived; his having gone back, I have walked up to you unnoticed.

<sup>113. &</sup>quot;While he was speaking (to you), Oh Queen, though provoked, I, pondering over the pros and cons for the safety of my mission, did not indulge in violence.

<sup>114. &</sup>quot;The sovereign among monkeys, Sugriva, has become a friend of the overlord among men, Rāma. From him, have I have come (as) a messenger.

<sup>115. &</sup>quot;Having explored the whole capital of the Lord of the demons, I, skilled in searching and appointed to the task of a messenger,

<sup>116. —</sup>seeing ladies (who are) the loveliest among even the divine damsels and throwing off (killing) demons more cruel than even serpents, have come here.

भवत्यामुत्सुको राम: प्रसित: संगमेन ते।

मघासु कृतिनर्वाप: पितृभ्यो मां व्यसर्जयत्।। १९७।

प्रयं मैथित्यभिज्ञानं काकृत्स्थस्याऽङ्गुलीयकः।

भवत्या: स्मरताऽत्यर्थमपित: सादरं मम।। १९८।।

रामस्य दयमानोऽसावध्येति तव लक्ष्मणः।

उपास्कृषातां राजेन्द्रावागमस्येह मा त्रसीः।। १९९॥

रावणस्येह रोक्ष्यन्ति कपयो भीमविक्रमाः।

धूत्या नाथस्व वैदेहि! मन्योद्यज्जासयाऽऽत्मनः।। १२०॥

राक्षसानां मिय गते राम: प्रणिहनिष्यति।

प्राणानामपणिष्टाऽयं रावणस्त्वामिहानयन्॥ १२९॥

अदेवीद् बन्धुभोगानां प्रादेवीदात्मसम्पदम्।

शतकृत्वस्तवैकस्याः स्मरत्यह्नो रघूत्तमः॥ १२२॥

<sup>117. &</sup>quot;Pining for your ladyship and eager for your union, Rama who has offered oblations to the manes in the Magha (constellation) has dispatched me.

<sup>118. &</sup>quot;Oh Mithila princess, this ring of the descendant of Kākutstha, was handed over to me with great regard by him who remembers you with excessive grief.

<sup>119. &</sup>quot;That Lakṣmaṇa, sympathising with Rāma remembers you woefully. The two mighty princes have readied themselves to come here; do not be afraid (any more).

<sup>120. &</sup>quot;Monkeys of terrific prowess will destroy Rāvaņa here; Oh Videha Princess, wish well with (your) courage (and) kill your anguish.

<sup>121. &</sup>quot;When I have returned, Rāma will totally annihiate the demons; Rāvaņa, bringing you here has staked his life-(breaths);

<sup>122. —(</sup>he has) staked the comforts (possessions) of his kinsmen and has bartered away his riches. The best of Raghus woefully remembers you alone, hundreds of times a day.

तवोपशायिका यावव् राक्षस्यश्चेतयन्ति न।
प्रित्तसन्विश्यतां तावव् भर्तु: शार्ङ्गस्य मैथिलि !'' ॥ १२३ ॥
पुरः प्रवेशमाश्चर्यं बुद्ध्वा शाखामृगेण सा।
चूडामणिमभिज्ञानं दवौ रामस्य सम्मतम् ॥ १२४ ॥
रामस्य शियतं भुक्तं जित्पतं हिसतं स्थितम् ।
प्रकान्तं च मृहुः पृष्ट्वा हनूमन्तं व्यसर्जयत् ॥ १२४ ॥
असौ दधवभिज्ञानं चिकीर्षु: कर्म वारुणम् ।
गामुकोऽप्यन्तिकं भर्तुर्मनसाऽऽचिन्तयत् क्षणम् ॥ १२६ ॥
कृत्वा कर्म यथाऽऽविष्टं पूर्वकार्याऽविरोधि यः ।
करोत्यश्यधिकं कृत्यं तमाहुर्वूतमुत्तमम् ॥ १२७ ॥
वैदेहीं दृष्टवान् कर्म कृत्वाऽऽन्यैरिप वुष्करम् ।
यशो यास्याम्युपावाता वार्तामाख्यायकः प्रभोः ॥ १२८ ॥

<sup>123. &</sup>quot;Before the demonesses sleeping near you (as guards), wake up, Oh Mithila Princess, let a return message be given to (Rama), the bearer of the bow (made of horn)."

<sup>124.</sup> Realising the entry by the monkey in the city to be a wonderful (feat), she gave as a token for cognition (her) crest jewel, prized by Rāma.

<sup>125.</sup> Having inquired repeatedly about the sleeping place, the eating place, the talking-subjects, the occasions of smiling, the dwelling place and the regions of walking about, of Rāma, she sent him (back).

<sup>126.</sup> Holding the ornament, desirous of doing a deed terrifying (to the demons), he, though anxious to go to his master, pondered for a moment.

<sup>127. &</sup>quot;They call him the best envoy, who, after having executed the assigned mission, accomplishes an extra task, not contrary to (his) original assignment.

<sup>128. &</sup>quot;I have found out the Videha Princess; I shall return (as) a reporter of the news (about Sītā) to my lord, after

राक्षसेन्द्रस्य संरक्ष्यं मया लव्यमिदं वनम्"।

इति संचिन्त्य सदृशं नन्दनस्याऽश्रनक् किपः ।। १२९ ।।

"राघवाभ्यां शिवं, दूतस्तयोरहिमिति बुवन् ।

हितो भनिष्म रामस्य, कः कि बूतेऽत्र राक्षसः" ॥ १३० ॥

विलुलितपुष्परेणुकपिशं प्रशान्तकिकापलाशकुसुमं

कुसुमनिपातविचित्रवसुधं सशब्दिनपतद्दुमोत्कशकुनम् ।

शकुनिनादनादिककुव् विलोलविपलायमानहरिणं

हरिणविलोचनाधिवसीतं बभञ्ज पवनात्मजो रिपुवनम् ॥ १३१ ॥

इति भट्टिकाच्ये अशोकवनिकाभङ्गो नाम ग्रष्टमः सर्गः ॥ ( ग्रधिकारकाण्डे तृतीयः परिच्छेदः )

accomplishing a task more arduous than the others and (thus becoming) an acquirer of fame.

- 129. This grove, worth preserving for Rāvaṇa, should (now) be mowed down by me." Having thought thus, the monkey tore down (that grove) which was similar to the Nandana garden (of Indra).
- 130. "I shall destroy this grove proclaiming 'Welfare to the two Rāghavas. I am their envoy wishing them well'. What does any demon here say?"
- 131. The Son of the Wind then devastated 'the 'place of residence of the deer-eyed (Sītā), viz., the enemy's grove that was tawny with the sacattered pollen of flowers, where the buds, leaves and flowers were crushed, the ground was variegated by the shower of flowers, the birds were anxious on account of the noisy crash of trees, the quarters resounded with the loud chirpings of birds, and the tremulous deer were racing off.

Here ends canto VIII named

THE DEVASTATION OF THE ASOKA GROVE

( Part III of Adhikāra-kānda )

## ग्रथ नवमः सर्गः

## ( अथ प्रकीणंकाः )

द्रुभङ्गध्वितसंविग्नाः कुवत्पक्षिकुलाकुलाः।
अकार्षुः क्षणवाचर्यो रावणस्य निवेदनम्॥१॥
"यवताप्सीच्छनैभानुर्यवाऽवासीन्मितं मक्त्।
यवाप्यानं हिमोस्रेण भनक्त्युपवनं किपः"॥२॥
ततोऽशीतिसहस्राणि किङ्कराणां समाविशत्।
इन्द्रजित्सूर्विनाशाय माक्तेः क्रोधमूच्छितः॥३॥
शक्त्यृष्टिपरिघप्रासगवामुद्गरपाणयः ।
व्यस्नुवाना विशः प्रापुर्वनं विष्टिविषोपमाः॥४॥

## NOW CANTO IX

(now), be moved down by mailes ideal

#### ( Now, Miscellaneous Forms )

- 1. Terrified by the noise of the breaking of the trees and agitated by the moaning flocks of birds, the demonesses made a report to Rāvaņa.
- 2. "A monkey is pulling down the self-same grove which the sun heated (but) gently, wherein the wind blew restricted, and which is nourished by the moon."
  - 3. Then stupified by rage, the father of Indrajit sent eighty thousand servants for the destruction of Māruti.
- 4. Comparable to serpents who have poison in their eyes, they who carried missiles, double-edged swords, iron clubs, darts and mallets arrived, pervading the quarters.

वध्वान मेघवद् भीममावाय परिघं कपिः।

नेदुर्वोप्तायुधास्तेऽपि तिडत्वन्त इवाऽम्बुदाः ॥ ४ ॥

किपनाऽम्भोधिधीरेण समगंसत राक्षसाः।

वर्षासूद्धततोयौघाः समुद्रेणेव सिन्धवः ॥ ६ ॥

लाङ्गूलमुद्धतं धुन्वन्नुदृहन् परिघं गुरुम्।

तस्थौ तोरणमारुह्य पूर्वं न प्रजहार सः ॥ ७ ॥

## ( ग्रथ सिचि वृद्धचिधकारः )

श्रक्षारिषु: शराम्भांसि तस्मिन् रक्ष:पयोधराः । न चाऽह्वालीन्न चात्राजीत् वासं कपिमहीधर: ॥ द ॥ अवादीत् तिष्ठतेत्युच्चै: प्रादेवीत् परिघं कपिः । तथा यथा रणे प्राणान् बहुनामग्रहीद् द्विषाम् ॥ ९ ॥

#### ( The Aorist Vrddhi group )

<sup>5.</sup> Picking up a terrific iron club, the monkey thundered like a cloud. They whose weapons were radiant, also roared like water (-bearing) clouds accompanied by lightning.

<sup>6.</sup> Like a river whose water-stream has swollen during the rains joining the sea, the demons confronted the monkey who was as steady as the ocean.

<sup>7.</sup> Brandishing his upraised tail and wielding a heavy iron club, he waited, after ascending the outer porch, (but) did not strike first.

<sup>8.</sup> The clouds in the form of demons showered upon him (streams of) water in the form of arrows; (but) the mountain in the form of the monkey neither shook nor took fright.

<sup>9. &</sup>quot;Halt," he shouted aloud and struck with the iron club in such a manner that it snatched away the lives of many enemies.

वर्णरविषष् रक्तं देहैः प्रौर्णाविषुर्भुवम् । विश: प्रौर्णविषुश्चाऽन्ये यातुधाना भविद्भयः ॥ १०॥ अरासिषुश्च्युतोत्साहा भिन्नदेहाः प्रियासवः । कपेरवासिषुर्नादान् मृगाः सिंहध्वनेरिव ॥ १९॥

( अथ इट्-प्रतिषेधाधिकारः )

मायानामीश्वरास्तेऽपि शस्त्रहस्ता रथै: कपिम् । प्रत्याववृतिरे हन्तुं हन्तव्या मारुते: पुनः ॥ १२ ॥ तांश्चेतव्यान् क्षितौ श्रित्वा वानरस्तोरणं पुतान् । जघानाऽऽधूय परिघं विजिघृक्षून् समागतान् ॥ १३ ॥ संजुघुक्षव कार्यूषि ततः प्रतिरुरूषवः । रावणान्तिकमाजस्मुईतशेषा निशाचराः ॥ १४ ॥

- 10. Some demons emitted blood from their wounds, (some) covered the ground with their (dead) bodies and (some others), in whom fear was aroused, pervaded the quarters.
- 11. They whose enthusiasm was gone, whose bodies were battered and to whom lives were dear, were frightened by the monkey's roars just as the deer (are frightened) by the lion's roars.

## ( Now the absence of 'it' (i) )

- 12. Masters of trickery, they too, (with) weapons in (their) hands, returned in chariots to kill the monkey (but only) to be struck (down) by Maruti.
- 13. Having taken (his) stand on the outer porch, the monkey smote, by whirling the iron club, at those who had united together and come in a group, desirous of fighting and who deserved to be laid down in a heap on the ground.
- 14. Thereafter, desirous of saving their lives and intent upon reporting (what had happened), the demons that remained behind those slain, arrived near Ravan a.

"एकेन बहवः शूराः साविष्काराः प्रमत्तवत् ।

वैमुख्यं चकुमे"त्युच्चैरूचुर्वशमुखान्तिके ॥ १४ ॥

मांसोपभोगसंशूनान् उद्विग्नांस्तानवेत्य सः ।

उद्वृत्तनयनो मित्रान् मन्त्रिणः स्वान् व्यसर्जयत् ॥ १६ ॥

प्रमेदिताः सपुत्रास्ते सुस्वान्ता बाढविकमाः ।

प्रमिल्व्टनादा निरगुः फाण्टचित्रास्त्रपाणयः ॥ १७ ॥

तान् दृष्ट्वाऽऽतिदृढान् धृष्टान् प्राप्तान् परिवृढाज्ञया ।

कष्टं विनर्दतः कूरान् शस्त्रघृष्टकरान् किषः ॥ १८ ॥

प्रव्यणों गिरिकूटाभानभ्यणीनादिवद् द्रुतम् ।

वृत्तशास्त्रान् महारम्भानदान्तांस्त्रिवदशैरिष ॥ १९ ॥

<sup>15. &</sup>quot;(So) many of us, brave (and) full of pride, were forced to turn back like highly intoxicated (ones) by a single (monkey)." Thus they spoke aloud in Rāvaṇa's presence.

<sup>16.</sup> On realising that those demons, stout by the consumption of flesh, were frightened, he (Rāvaṇa), whose eyes were raised up, despatched his own stout ministers.

<sup>17.</sup> Very much fattened, accompanied by (their) sons, noble-minded, extremely heroic, they whose voice was clear and who had in (their) hands missiles coated with multi coloured dyes, set out (for battle).

<sup>18.</sup> On seeing the very strong, adventurous, cruel, vigorously shouting ministers who had come on the command of (their) Lord and whose hands made a noise with the weapons, the monkey,

<sup>19. —(</sup>remaining) untroubled, quickly killed them who resembled mountain summits, who were not far away, who had studied (the science of) weapons, whose undertakings were mighty and who could not be subdued even by the gods.

विमतारिः प्रशान्तौजा नावापूरितविङ्मुखः।
ज्ञान रुषितो रुष्टांस्त्वरितस्स्तूर्णमागतान्।। २०॥
तेषां निहन्यमानानां संघुष्टंः कर्णभेविभिः।
ग्रभूदभ्यमितवासमास्वान्ताशेषविग् जगत्।। २१॥
भयसंहृष्टरोमाणस्ततस्तेऽपचितद्विषः ।
क्षणेन क्षीणविकान्ताः किपनाऽऽनेषत क्षयम्॥ २२॥

### ( अथ इडधिकार: )

हत्वा रक्षांसि लवितुमक्रमीन्भारुति: पुन:।
ग्रशोकविनकामेव निगृहीतारिशासनः॥ २३॥
ग्रावरीतुमिवाऽऽकाशं वरितुं वीनिवोत्थितम्।
वनं प्रभञ्जनसुतो नाऽदिषष्ट विनाशयन्॥ २४॥

#### ( Now 'Id', forms with 'i')

<sup>20.</sup> He who had restrained his enemies and quenched their lustre filled the openings of the quarters with (his) thunder, got enraged, made haste and killed them who were angry and had arrived hurriedly.

<sup>21.</sup> On account of the ear-rending screams of the demons that were being slain, the world, one and all of whose quarters reverberated (with noise), became afflicted with fear.

<sup>22.</sup> Thereafter, those enemies of the revered (sages) whose hair had horripilated through fear and (whose) valour was destroyed, were brought to annihilation within a moment.

<sup>23.</sup> Having killed the demons, Māruti, who disregarded the command of his enemy, again proceeded to pull down the self-same Aśoka grove.

<sup>24.</sup> Completely devastating the (Aśoka) grove which had risen high as if to cover the sky and as though to solicit the birds, the Son of the (devastating) Wind God did not take (any) pity.

वरिषोष्ट शिवं क्षिप्यन् मैथित्याः कत्पशाखिनः ।

प्रावारिषुरिव क्षोणीं क्षिप्ता वृक्षाः समन्ततः ॥ २५ ॥

संवृद्धुः स्वामाकूतमाज्ञां विवरिषुर्द्धुतम् ।

प्रवरिष्टाक्षमक्षम्यं कपि हन्तुं दशाननः ॥ २६ ॥

अचे "संवरिषीष्टास्त्वं गच्छ शत्नोः पराक्रमम् ।

ध्वृषीष्टा युधि मायाभिः स्वरिता शत्नुसम्मुखम् ॥ २७ ॥

द्वृतं संस्वरिषीष्टास्त्वं निर्भयः प्रधनोत्तमे ।

स मायानामगात् सोता कपेविधवितुं द्युतिम् ॥ २८ ॥

विगाढाऽऽरं वनस्याऽसौ शत्रूणां गाहिता कपिः ।

प्रक्षं रिधतुमारेभे रद्धा लङ्कानिवासिनाम् ॥ २९ ॥

निष्कोषितव्यान् निष्कोष्टुं प्राणान् दशमुखात्मजात् ।

प्रावाय परिष्ठं तस्थौ वनान् निष्कृषितद्वमः ॥ ३० ॥

<sup>25.</sup> Hurling the wish-yielding trees, he solicited the well-being of Sita, and scattered, all around, the trees, (which), as it were, covered the whole earth.

<sup>26.</sup> Desirous of concealing his own agitation (and) intent upon exhibiting his (sovereign) command, Ravana, hastily selected the irresistible Akşa for killing the monkey.

<sup>27.</sup> He said, "Go and overwhelm the enemy's valour; torturing the enemy in front, fight deceitfully with the help of illusory tricks (at the back).

<sup>28. &</sup>quot;Fearless, in an excellent battle, you shout loud (or torture) and that speedily." That producer of illusions (phantoms) went to kill (destroy) the monkey's lustre.

<sup>29.</sup> That monkey, the shatterer of the grove, the annihilator of the enemies, and the killer of Lanka-dwellers, quickly proceeded to ruin Akṣa.

<sup>30.</sup> Taking his iron club, he who had uprooted the trees from the grove, stood up for dragging out from

एष्टारमेषिता संख्ये सोढारं सहिता भृशम् ।

रेष्टारं रेषितं व्यास्यद् रोष्टाऽऽक्षः शस्त्रसंहतीः ।। ३१ ॥

शस्त्रैदिदेविषुं संख्ये दुद्यूषुः परिघं किषः ।

श्रादिधिषुर्यशः कीर्तिमीर्त्सुं वृक्षैरताडयत् ॥ ३२ ॥

भूयस्तं धिष्सुमाहूय राजपुतं दिविस्भिषुः ।

श्रहंस्ततः स मून्छावान् संशिश्रीषुरभृद् ध्वजम् ॥ ३३ ॥

श्राश्वस्याऽक्षः क्षणाल्लोकान् बिभ्नक्षुरिव तेजसा ।

रुषा विभ्रज्जिषुप्रख्यं कींप बाणैरवाकिरत् ॥ ३४ ॥

संयुयूषुं विशो बाणैरक्षं धियविषुद्रुमैः ।

किषमियामिवाऽकार्षीद् दर्शयन् विक्रमं रणे ॥ ३४ ॥

the son of Ravana (his) life-breaths which deserved to be forced out.

- 31. The irascible Akşa who used to search out (his) enemies in battle, and was highly capable of endurance and prone to resentment, hurled multitudes of weapons to injure Hanumān who (also) sought out (his enemies), endured (anything) and wounded (the adversary).
- 32. Desirous of sporting his iron club and intent on enhancing his fame, the monkey thrashed, with trees, Akṣa (who was also) desirous of playing with weapons and adding to his reputation.
- 33. Having again challenged that prince who wished to deceive him, Hanuman (himself) intent on deception, hit him; then overcome by swoon, he (Akşa) tended to take support of the flag-staff.
- 34. Having regained his breath in a moment, Akşa, as if intent on burning the worlds with his lustre, covered, with arrows, the monkey who resembled fire on account of his wrath.
- 35. Exhibiting (his) valour in the fight, the monkey desirous of engulfing, with trees, Akşa who was intent on

CANTO IX 1 143

वानरं त्रोर्णुनविषुः शस्त्रैरक्षो विदिद्युते।
तं प्रोर्णुन्युरुपलै: सवृक्षैरावमौ किप: ॥ ३६ ॥
"स्वां जिज्ञापियषू शांक बुभूर्यू नु जगन्ति किम् ।"
शस्त्रैरित्यकृषातां तौ पश्यतां बुद्धिमाहवे॥ ३७ ॥
मायाभि: सुचिरं क्लिष्ट्वा राक्षसोऽक्लिशितिक्रियम् ।
सम्प्राप्य वानरं भूमौ पपात परिघाहतः ॥ ३८ ॥
पवितोऽनुगुर्णवर्तिः शीतैः पूत्वा पयोनिधौ ।
बभञ्जाऽध्युषितं भूयः कुधित्वा पत्रिभिवंनम् ॥ ३९ ॥
उच्चैरञ्तिलाङ्गूलः शिरोऽञ्चित्वेव संवहन् ।
वधद् विलुभितं वातैः केशरं विह्निपिङ्गलम् ॥ ४० ॥

mixing up (churning) the quarters with his arrows, performed (some) jugglery, as it were.

<sup>36.</sup> Desirous of covering (engulfing) the monkey (with missiles), Akşa sported with weapons; the monkey (also), intent on covering him, shone with stones and trees (with which he engulfed Akşa).

<sup>37.</sup> Are these two intent upon filling the worlds (i.e., the atmosphere) with their missiles, desirous of making their respective prowess known (to each other): The two, (Hanuman and Akşa), aroused this thought in the onlookers.

<sup>38.</sup> The demon, after tormenting the monkey for pretty long with his illusory tricks, the monkey whose exploits, (however) continued unhindered, confronted him (direct, but, being) struck by the iron club, fell (dead) on the ground.

<sup>39. (</sup>Hanuman) having washed (himself) in the ocean and cleansed by cool and favourable breezes, again mowed down the forest wherein dwelt the birds which had become hunger-stricken.

<sup>40. —</sup>Hanuman who had raised his tail high, was holding his head high as if in self-esteem and was sporting a fire-brown bunch of hair dishevelled by the breezes.

जिरत्येव जयेनाऽन्ये निषेतुस्तस्य शाखिनः।

विश्वात्वा विवशानन्यान् बलेनाऽपातयत् तरून्।। ४९॥

विमत्वाऽप्यरिसंघातानश्रान्त्वा किपकेशरी।

वनं चवार कित्र्यन् नत्स्यंन्तिव निरङ्कुशः॥ ४२॥

पारं जिगमिषन् सोऽथ पुनरावत्स्यंतां द्विषाम्।

मत्तद्विरववव् रेमे वने लङ्कानिवासिनाम्॥ ४३॥

"यद्यकल्प्स्यदिभप्रायो योद्धुं रक्षःपतेः स्वयम्।

तमप्यकल्प्स्यदिभप्रायो योद्धुं रक्षःपतेः स्वयम्।

तमप्यकल्प्स्यदिभप्रायो योद्धुं रक्षःपतेः स्वयम्।

तमप्यकल्प्स्यदिभप्रायो योद्धुं रक्षःपतेः स्वयम्।

तमप्यकल्प्स्यविभप्रायो योद्धुं रक्षःपतेः स्वयम्।

तमप्यकल्प्स्यविभप्रायो योद्धुं रक्षःपतेः स्वयम्।

तमप्यकल्प्स्यविभप्रायो योद्धुं रक्षःपतेः स्वयम्।

अस्य पावणोऽवोवव्यवेन्द्रजितम् ग्रन्तिकात्।

अस्य पावणोऽवोवव्यवेन्द्रजितम् ग्रन्तिकात्।

"वने मत्त इव कृद्धो गजेन्द्रः प्रधनेष्वटन्।। ४६॥

<sup>41.</sup> Some trees fell down on account of his speed, as if they had grown old; after cutting them (uprooting them), he pulled down other trees (that had become) supportless.

<sup>42.</sup> Not having been tired even after having subdued hosts of enemies, the lion of a monkey roamed about in the forest humming as if having a desire to dance.

<sup>43.</sup> Now, desiring to exterminate (lit. reach the end of) the enemy who were about to return again, he romped like a rutting elephant in the grove of the people of Lanka.

<sup>44.</sup> The monkey wandered about saying to (himself), "If any intention to fight (by) himself shall occur the Lord of the demons, I shall nip that (idea) too today.

<sup>45. &</sup>quot;He (Rāvaņa) being killed, lord (Rāma) on hearing the happy news, will attain great delight; and the highest joy will arise in the mind of Sītā, today itself."

<sup>46.</sup> Thereafter having called (Indrajit) to his presence,

ययाथ त्वं द्विषामन्तं भूयो यातासि चाऽसकृत्।

शशक्थ जेतुं त्वं देवान् माया: सस्मर्थं संयति।। ४७।।

त्वं सर्साज्य शस्त्राणि दद्वष्ठाऽरींश्च दु:सहान्।

शस्त्रेरादिथ शस्त्राणि त्वमेव महतामि ।। ४८॥

स त्वं हिन्ष्यन् दुर्बुद्धि कींप व्रज ममाऽऽज्ञया।

मा नाऽञ्जी राक्षसीर्मायाः प्रस्तावीर्मा न विक्रमम्।। ४९॥

मा न सावीर्महास्त्राणि मा न धावीरीर रणे।

वानरं मा न संयंसीर्वज तूर्णमशिद्धितः"॥ ५०॥

श्रवांपय चाऽऽशिषस्तस्मावयासीत् श्रीतिमुत्तमाम्।। ५९॥

Ravana spoke to him! "You roaming about in battles like a rutting elephant in the forest, you in battles,

- 47. —"have reached the end (destruction) of the enemies and will achieve that more than once. You could vanquish the gods in battle by having remembered illusory magic.
- 48. "You discharged weapons and confronted irresistible enemies; with your weapons, you eclipsed the weapons of even the great.
- 49. "That you (shall now) go, by my command, to kill that evil-minded monkey. Not that you should not exhibit the demonic magic and not commence your valour;
- 50. —"And do not avoid discharging mighty missiles; do not refrain from harassing the enemy in the fight; do not avoid to capture the monkey; go quickly and undaunted."
- 51. (While) going out from the palace, Indrajit bowed at his feet and having secured blessings from him, he attained the highest delight.

गते तिस्मन्नुपारंसीत् संरम्भाद् रक्षसां पितः।

इन्द्रजिद्विक्रमाऽभिज्ञो मन्वाना वानरं जितम्।। ५२।।

संसिस्मियिषमाणोऽगान्मायां व्यञ्ज्ञिज्ञिषुद्विषः।

जगत् पिपविषुवियुः कल्पान्त इव दुर्धरः।। ५३।।

लोकानाशिशिषोस्तुल्यः कृतान्तस्य विपर्यये।

वने विकरिषोर्वूक्षान् बलं जिगरिषुः कपेः।। ५४।।

रोदिति स्मेव चाऽऽयाति तिस्मन् पिक्षगणः शुचा।

मुक्तकण्ठं हतान् वृक्षान् बन्धून् बन्धोरिवाऽऽगमे।। ५४।।

52. He being gone, the lord of the demons fully conversant with the valour of Indrajit and considering the monkey to have been (already) vanquished [according to Mallinatha] desisted from agitation.

#### 47, - have reached 190 d (destruction) of the enemies

He being gone, the lord of the demons desisted from agitation (and) Indrajit well aware of (his own) valour (departed) considering the monkey (as already) vanquished,

- 53. —intent upon ridiculing the enemies, desirous of exhibiting his jugglery, wishing to wipe (off) the world, like the unassailable wind at the end of the aeon,
- 54. —comparable to the God of Death desirous of devouring the world at deluge, and desirous of eclipsing the might of the monkey who wanted to pull down the trees in the grove.
- 55. While he was coming, the hosts of birds bewailed full-throat the destroyed trees as if through grief, (just) as (one laments) for (annihilated) kinsmen on the arrival of a friend (well-wisher).

ग्राश्वसीदिव चाऽऽयाति तद्वेगपवनाहतम् ।

विचित्रस्तबकोद्भासि वनं लुलितपल्लवम् ॥ ५६ ॥

"न प्राणिषि दुराचार ! मायानामीशिषे न च ।

नेडिषे यदि काकुत्स्थं" तमूचे वानरो वचः ॥ ५७ ॥

( ग्रथ 'स'त्वाधिकारः )

ससैन्यश्छादयन् संख्ये प्रावितिष्ट तमिन्द्रजित् ।

शरैः क्षुरप्रमियाभिः शतशः सर्वतो मुहुः ॥ ५८ ॥

वानरः कुलशैलाभः प्रसह्याऽऽयुधशीकरम् ।

रक्षस्पाशान् यशस्काम्यंस्तमस्कल्पानदुदुवत् ॥ ५९ ॥

धनुष्पाशभृतः संख्ये ज्योतिष्कल्पोरुकेशरः ।

दुधाव निर्नमस्कारान् राक्षसेन्द्रपुरस्कृतान् ॥ ६० ॥

#### ( Now the 's', Visarga group )

<sup>56.</sup> While he was arriving, the grove hit by the gales produced by his onrush, shining with its multi-coloured bunches of flowers and its sprouts tossed about, regained as it were its breath.

<sup>57. &</sup>quot;Evil-doer, if you do not praise the descendant of Kākutstha (Rāma), you will neither live nor have control over the tricks of jugglery," (these) words the monkey spoke to him.

<sup>58.</sup> Accompanied by his army, Indrajit proceeded in the battle, repeatedly covering him (Hanuman) on all sides with hundreds of crescent-tipped arrows and jugglery tricks.

<sup>59.</sup> Wishing for fame, the monkey resembling the Kulaparvatas, having repulsed the shower of the weapons, rushed at the wretched demons who resembled darkness.

<sup>60.</sup> The monkey, whose thick mane resembled flames, shook, during the battle, the demons who were bearing accursed bows, were goaded ahead by the lord of demons (Indrajit) and who never bowed (to anyone).

स्वामिनो निष्क्रयं गन्तुमाविष्कृतबल: किप:।

रराज समरे शतून् ध्नन् दुष्कृतबहिष्कृत:।। ६९।।

चतुष्काष्ठं क्षिपन् वृक्षान् तिरस्कृवंत्ररीन् रणे।

तिरस्कृतविगाभोगो ददृशे बहुधा भ्रमन्।। ६२।।

द्विष्कृवंतां चतुष्कृवंत्रभिघातं नगैद्धिषाम्।

बहिष्कृर्वतां चतुष्कृवंत्रभिघातं नगैद्धिषाम्।

बहिष्कृर्वतां चतुष्कृवंत्रभिघातं नगैद्धिषाम्।

बहिष्कृर्वतां चतुष्कृवंत्रभिघातं नगैद्धिषाम्।

वहिष्कृर्वतां चतुष्कृवंत्रभिघातं नगैद्धिषाम्।

इतिष्कृतंतिष्वन् संग्रामाद् रिपून् ज्वलनिपङ्गलः।। ६३।।

जयोतिष्कृतंत्रिवैकोऽसावाटीत् संख्ये पराध्यंवत्।

तमनायुष्करं प्राप शक्तशत्रधंनुष्कर:।। ६४।।

ग्रस्यन्नरुष्करान् बाणान् ज्योतिष्करसमद्युतिः।

यगस्करो यशस्कामं किपं बाणैरतादयतः।। ६४।।

<sup>61.</sup> Killing the enemies, the monkey who manifested his might for attaining requital (from his lord's obligations) and kept away sin, shone in the battle.

<sup>62.</sup> Hurling trees in (all) the four directions, subduing (his) enemies in the battle, the whirling monkey who veiled the expanse of the quarters (by his quick movements), appeared (to be) manifold.

<sup>63.</sup> Dealing (in return) four (blows) with trees to the enemies who gave two (blows), intent upon driving out the enemies from the battle, tawny like fire,

<sup>64. —</sup>as if enkindling fire, the single monkey whirled about like as if having a hundred billion forms (or like a divine being). The enemy of Indra (viz., Indrajit), who had a bow in his hand, approached him (Hanumān) whose (nature) was to put an end to the life (of the enemy).

<sup>65.</sup> Discharging arrows causing injury, he whose lustre was like that of the sun and who earned fame, attacked with arrows the monkey who was desirous of fame.

चकाराऽधस्पदं नाऽसौ चरन् वियति मारुति:।

मर्माविद्भिस्तमस्काण्डैविध्यमानोऽप्यनेकधा ॥ ६६ ॥

## ( ग्रथ 'ष'त्वाधिकार: )

पुक्हतिद्विषो धूर्षु युक्तान् यानस्य वाजिन:।

आयूंषि त्वक्षु निर्मिद्य प्राभञ्जिनरमोत्रयत्।। ६७ ।।

सुषुपुस्ते यदा भूमौ रावणि: सार्राथ तदा।

श्राहर्तुमन्यानशिषत् प्रोषितव्रासकर्कशः।। ६८ ।।

प्रतुष्टूषु: पुनर्युद्धमासिषञ्जियषुर्भयम्।

आतस्थौ रथमात्मीयानुत्सिसाहियषन्निव।। ६९ ।।

बलान्यभिषिषिक्षन्तं तक्षिः किषवारिदम्।

विजिगीषु: पुनश्चके व्यूहं दुर्जयमिन्द्रजित्।। ७० ।।

#### ( Now the 's' changes )

- 67. Having pierced through (their) skin, the Son of the Wind (Māruti), made the horses yoked to the poles of the enemy of Indra lay down their life.
- 68. While they lay (dead) on the ground, Rāvaṇa's desperate son, whose fear had vanished, ordered the charioteer to fetch others (i.e., other horses).
- 69. Desirous of starting the battle again, intent on aggravating fear (in Hanuman) and, as if about to encourage his own (soldiers), he ascended his own chariot.
- 70. Desirous of vanquishing the cloud in the form of the monkey, wanting to shower the armies with trees, Indrajit again arranged the *Durjaya* ('Invincible') array.

<sup>66.</sup> Though being struck many times with arrows that resembled darkness and pierced the vitals, Māruti who was moving about in the sky, never set his foot down (on the ground).

श्रभिष्यन्तः किष क्रोधादभ्यिषञ्चित्रवाऽऽत्मनः।
संप्रहारसमृद्भूतं रक्तः कोष्णरेरुश्च्युतः।। ७९।।
संप्रामे तानिधष्ठास्यन् निषद्य पुरतोरणम्।
श्रविषीदञ्ञवष्टब्धान् व्यष्टभ्नान् नरिवष्वणान्।। ७२॥
विषद्य राक्षसाः क्रुद्धाः शस्त्रजालमवाकिरन्।
यञ्च व्यषहतेन्द्रोऽिष किषः पर्यषिहिष्ट तत्।। ७३॥
विष्यन्दमानरुधिरो रक्तविस्यन्दपाटलान्।
विष्कन्तन् परिघेणाऽहञ्जविस्कन्ता किषिद्वषः।। ७४॥
मेघनादः परिस्कन्दन् परिष्कन्दन्तमाश्वरिम्।
श्रवध्नादपरिस्कन्दं ब्रह्मपाशेन विस्फुरन्।। ७४॥

<sup>71. (</sup>Though) wanting to kill the monkey out of rage, they bathed him, as it were, with their own lukewarm blood that oozed from (their) wounds and were made to flow by the blows (delivered by the monkey).

<sup>72.</sup> Wishing to overwhelm, in the battle, sitting, the demons who were not far removed and who ate human flesh noisily, the untiring (Hanuman) took (his) position on the outer porch.

<sup>73.</sup> Having withstood (the attack), the angered demons discharged a mass of weapons; the monkey withstood that (attack) which even Indra could not face.

<sup>74.</sup> The unshaken monkey, from whose person blood was spurting out, smote with the iron club, the enemies that were reddish by the trickle of blood and were getting unsteady.

<sup>75.</sup> Moving around, the shining Meghanada (Indrajit whose roar resembled the thunder of the clouds) firmly and quickly bound down the whirling enemy with the Brahmapaśa (Brahma's noose) missile.

विस्फुलद्भिग्ंहीतोऽसौ निष्फुल: पुरुषाशनै:।

विद्यामित्रं समर्थोऽपि नाऽचलद् ब्रह्मगौरवात्।। ७६।।

''कृषीढ्वं भर्तुरानन्दं मा न प्रोट्वं द्वृतं वियत्।

वानरं नेतु''मित्युच्चैरिन्द्रजित् प्रावदत् स्वकान्।। ७७॥

''गतमङ्गुलिषङ्गं त्वां भीरुष्ठानादिहाऽऽगतम्।

खादिष्याम'' इति प्रोचुर्नयन्तो मार्चातं द्विष:।। ७८॥

''ग्रग्निष्टोमादिसंस्थेषु ज्योतिष्टोमादिषु द्विजान्।

योऽरक्षीत् तस्य दुतोऽयं मानुषस्ये''ति चाऽवदन्।। ७९॥

''नासां मानुष्वसेय्याश्च रावणस्य जुलाव यः।

मानुः स्वमुश्च तनयान् खरादीन् निज्ञघान यः॥ ८०॥

<sup>76.</sup> Bound down by the enthusiastically roaming (tumultous) man-eaters, he (Hanuman) did not move, through reverence for the Creator (Brahma), though capable of shaking it off.

<sup>77. &</sup>quot;Produce joy in our lord; do not desist from jumping (even) into the sky for carrying the monkey speedily." Thus spoke Indrajit loudly to his own (soldiers).

<sup>78. &</sup>quot;We shall eat you who have come here from the place of the cowards and have come into contact with our fingers (i. e., into our grip)." Thus spoke the enemies carrying Maruti.

<sup>79.</sup> And they remarked, "He is the messenger of that human male who protected the brahmins in sacrifices like *Jyotistoma* modelled on *Agnistoma*;

<sup>80. &</sup>quot;—and who cut off the nose of Rāvaņa's maternal aunt's daughter (Śūrpaṇakhā) and who killed the sons of his maternal aunt, Khara and others.

प्रादु:षन्ति न संत्रासा यस्य रक्ष:समागमे।

तस्य क्षत्रियदु:षूतेरयं प्रणिधिरागत:॥ ८९॥

दृष्ट्वा सुषुप्तं राजेन्द्रं पापोऽयं विषमाशय:।

चारकर्मणि निष्णात: प्रविष्टः प्रमदावनम्॥ ८२॥

सुप्रतिष्णातसूत्राणां किष्ण्ठलसमित्वषाम्।

स्थितां वृत्ते द्विजातीनां रात्रावैक्षत मैथिलीम्॥ ८३॥

सर्वनारीगुणै: प्रष्ठां विष्टरस्थां गविष्ठिराम्।

शयानां कुष्ठले तारां दिविष्ठामिव निर्मलाम्॥ ८४॥

सुषाम्नीं सर्वतेजस्सु तन्वीं ज्योतिष्टमां शुभाम्।

निष्टपन्तीमिवाऽऽत्मानं ज्योति:सात्कुर्वतीं वनम्॥ ८४॥

मधुसाद्भूतिकञ्जलकिष्टजरश्रमराकुलाम् ।

उल्लसत्कुसुमां पुण्यां हेमरत्नलतामिव॥ ८६॥

<sup>81. &</sup>quot;This one has come (as) the messenger of that wretched progeny of a  $k \neq atriya$  (Rama) in whom no fears are aroused during confrontation with the demons.

<sup>82. &</sup>quot;Having observed the best of kings (Rāvaṇa) well asleep, this sinner of deceitful intentions and expert in the task of a spy, entered the ladies' grove.

<sup>83. &</sup>quot;At night he apprehended the Mithila Princess abiding by the conduct of the brahmins whose sacred threads are well-washed and whose lustre is like that of (the sage) Kapişthala,

<sup>84. — &</sup>quot;standing foremost in all feminine virtues, seated on a holy seat, steadfast in her speech, sleeping on bare ground, pure like the star situated in the sky,

<sup>85. — &</sup>quot;possessed of noble gentility, most radiant of all lustrous things, slender, auspicious, scorching as it were in penance, rendering the grove full of lustre,

<sup>86. —&</sup>quot;resembling a holy creeper of gold and jewels,

विलोचनाम्बु मुञ्चन्तीं कुर्वाणां परिसेसिचाम् ।

हृदयस्येव शोकाग्निसन्तप्तस्योत्तमव्रताम् ॥ ८७ ॥

वृष्ट्वा तामभनग्वृक्षान् द्विषो छ्नन् परिसेधतः ।

परितस्तान् विचिक्षेप कुद्धः स्वयमिवाऽनिलः ॥ ८८ ॥

अप्रतिस्तब्धविक्रान्तमनिस्तब्धो महाहवे ।

विसोदवन्तमस्राणि व्यतस्तम्भद् घनध्वनिः ॥ ८९ ॥

ते विज्ञायाऽभिसोध्यन्तं रक्तै रक्षांसि सन्यधाः ।

अन्यैरप्यायतं नेहुर्वरव्राश्चरङ्कालादिभिः" ॥ ९० ॥

विषसादेन्द्रजिद् बुद्ध्वा बन्धे बन्धान्तरिक्रयाम् ।

दिव्यबन्धो विषहते नाऽपरं बन्धनं यतः ॥ ९१ ॥

crowded with bees, (rendered) tawny with the pollen soaked in honey and bearing blossoming flowers,

- 87. —"shedding water from her eyes, as though providing a continuous bath to her heart that is scorched by the fire of grief, observing an excellent vow.
- 88. "Having seen her, he broke down the trees (and) killing the enemies that wandered about, he hurled them all around, like the enraged Wind-god himself.
- 89. "In a mighty battle, the never-restricted Meghanada, rendered him motionless, he whose valour never got stunned and who had withstood the missiles."
- 90. Having known that he would bathe them in blood, the demons, full of fright, tied him up far and wide, with other leather straps and chains too.
- 91. On learning about the act of an additional binding over the (original) binding, Indrajit got depressed, for (he knew) that a divine bondage would not brook another fetter.

## ( अथ 'ण'त्वाधिकार: )

मुष्णन्तिमव तेजांसि विस्तीणीरःस्थलं पुरः।

उपसेदुर्वशग्रीवं गृहीत्वा राक्षसाः किषम्।। ९२।।

बहुधा भिन्नमर्माणो भीमाः खरणसादयः।

अग्रेवणं वर्तमाने प्रतीच्यां चन्द्रमण्डले।। ९३।।

''निर्वणं कृतमुद्यानमनेनाऽऽम्रवणादिभिः।

देवदारुवणामिश्रे''रित्यूचुर्वानरिद्यः ।। ९४।।

उपास्थिषत संप्रीताः पूर्वाहणे रोषवाहणम्।

राक्षसाः किषमादाय पति रुधिरपायिणाम्।। ९४।।

सुरापाणपरिक्षीबं रिपुदर्पहरोदयम्।

परस्त्रीवाहिनं प्रापुः साविष्कारं सुरापिणः।। ९६।।

# ( Now 'na' changes )

- 92. Having put the monkey in front, the demons reached Ravana (who was lustrous) as though robbing the lustres (of luminaries) and having an expansive broad chest.
- 93. With the moon's orb standing on the outskirts of the grove, in the west the terrific (demons), donkey-nosed and others, whose vitals were variously injured,
- 94. —the enemies of the monkey spoke thus: "The garden full of mango groves interspersed with Deodar (oak) groves is rendered devoid of trees by this one."
- 95. Having taken the monkey, the highly delighted demons waited, in the forenoon, upon the lord of the blood-drinking (demons) who was entertaining wrath.
- 96. Full of egotism, the associates of drunkards, arrived near him, intoxicated by drinking wine, whose prosperity dispelled the enemies' pride and who kidnapped others' wives.

सङ्घर्षयोगिण: पावौ प्रणेमुस्तिवशद्विष:।
प्रहिण्वन्तो हनूमन्तं प्रमीणन्तं द्विषन्मती:॥९७॥
''प्रवपाणि शिरो भूमौ वानरस्य वनिच्छिवः''।
ग्रामन्त्रयत संकृद्धः सिर्मात रक्षसां पति:॥९८॥
प्रण्यगावीत् प्रणिष्टनन्तं घन: प्रणिनवन्निव।
ततः प्रणिहितः स्वाऽर्थे राक्षसेन्द्रं विमीषणः॥९९॥
''प्रणिशाम्य दशग्रीव ! प्रणियानुमलं च्षम्।
प्रणिजानीहि, हन्यन्ते दूता दोषे न सत्यिप''॥१००॥
प्राण्यन्तमिरं प्रोचे राक्षसेन्द्रो विभीषणम्।
''प्राण्णिष्वर्न पापोऽयं योऽभाङ्क्षीत प्रमवावनम्॥१०९॥

<sup>97.</sup> Escorting Hanuman, who outdid the intellect of the enemies, they bowed down at the feet of the enemy of the gods who was ever engaged in conflict.

<sup>98.</sup> The highly enraged lord of the demons addressed the assembly thus: "I shall (cut and) throw on the ground the head of the monkey, the devastator of the grove."

<sup>99.</sup> Then prompted by self-interest, Vibhīṣaṇa, like a thundering cloud, remonstrated to the lord of the demons (Rāvaṇa) (who was) about to kill (Hanūmān), (and said as follows),

<sup>100. &</sup>quot;Be calm, Ravana; enough of getting enraged. Understand well that messengers (emissaries) are never killed even if a crime be (committed by them)."

<sup>101.</sup> The lord of the demons spoke to Vibhīṣaṇa who was desirous of saving the enemy's life, "This sinner who devastated the ladies' grove could not be desirous of living,

प्राधानिषत रक्षांसि येनाऽऽप्तानि वने सस ।

न प्रहण्मः कथं पापं वद पूर्वापकारिणम् ॥ १०२ ॥

वेश्मान्तर्हणनं कोपान्मम शत्नोः करिष्यतः ।

मा कार्षोरन्तरयणं प्रयाणार्हमवेह्यमुम् ॥ १०३ ॥

प्रहीणजीवितं कुर्युर्ये न शत्नुमुपस्थितम् ।

न्याय्याया ग्रिपि ते लक्ष्म्याः कुर्वन्त्याशु प्रहापणम् ॥ १०४ ॥

कः कृत्वा रावणामर्षप्रकोपणमवद्यधीः ।

शक्तो जगित शक्तोऽिप कर्तुमायुःप्रगोपणम् ॥ १०४ ॥

वनान्तप्रेङ्गणः पापः फलानां परिणिसकः ।

प्रणिक्षिष्पति नो भूयः प्रणिन्द्याऽस्मान् मधून्ययम् ॥ १०६ ॥

हरेः प्रगमनं नाऽस्ति, न प्रभानं हिमद्रहः ।

नाऽतिप्रवेपनं वायोर्मया गोपायिते वने ॥ १०७ ॥

<sup>102. &</sup>quot;Say, how shall I not kill this killer who wronged (me) first (and) by whom were slain, in the grove, my well-wishing demons?

<sup>103. &</sup>quot;Do not create an obstacle for me who, through anger, will execute the enemy's spy (who has arrived) within the house. Know him to be fit for the last journey.

<sup>104. &</sup>quot;Those that do not render an enemy, that has arrived (by himself), devoid of his life, practise hastily the repudiation of riches, though (it be) justly (acquired).

<sup>105. &</sup>quot;Having aroused excessively the intolerance of Rāvaṇa, who, (be he) even Indra, is capable in this world of the protection of his life?

<sup>106. &</sup>quot;Moving about freely on the outskirts of the grove, that sinful one, the sucker of fruits, will never again touch the copious honey, after having trifled with us.

<sup>107. &</sup>quot;In the grove protected by me, there is no entry for

दुष्पानः पुनरेतेन कपिना भृङ्गसंभृतः । प्रनष्टिवनयेनाऽग्रचः स्वादुः पुष्पासवो वने'' ।। १०८ ॥ रोषभीममुखेनैवं क्षुभ्नतोक्ते प्लवङ्गमः । प्रोचे सानुनयं वाक्यं रावणं स्वार्थसिद्धये ॥ १०९ ॥

## ( अथ प्रकीर्णकाधिकारः )

''दूतमेकं किंप बद्धमानीतं वेश्म पश्यत:। लोकत्रयपतेः क्रोधः कथं तृणलघुस्तव॥१९०॥ श्रग्न्याहितजनप्रह्वे विजिगीषापराङ्मुखे। कस्माद् वा नीतिनिष्णस्य संरम्भस्तव तापसे॥१९९॥

Hari (Indra, Viṣṇu, Moon or monkey), no shining of the sun, nor any excessive blowing of the wind.

- 108. "Difficult to be drunk in the grove, by this monkey whose modesty has ended, will the top-quality, delicious honey be collected by the bees from the flowers."
- 109. This having been said by him whose face was terrific on account of anger, and who was getting agitated, the monkey, addressed a speech full of conciliation for the fulfilment of his own objective.

# ( Now Miscellaneous changes )

- 110. "How (arises) this wrath, as insignificant as a grass-blade, of yours, (who are) the lord of the three worlds, on seeing a single monkey, an emissary, bound down and brought (before you)?
- an expert in polity, towards an ascetic who is humble to the fire-worshipping people and averse to the desire for conquest?

न सर्वरात्रकल्याण्यः स्त्रियो वा रत्नभूमयः।

यं विनिर्जित्य लभ्यन्ते कः कुर्यात् तेन विग्रहम्।। ५१२॥

संगच्छ रामसुग्रीवौ भृवनस्य समृद्धये।

रत्नपूर्णाविवाऽम्भोधी हिमवान् पूर्वपश्चिमौ।। ११३॥

सुहृदौ रामसुग्रीवौ किकराः किपयूथपाः।

परवारापंणेनैव लभ्यन्ते मुञ्च मैथिलीम्।। ११४॥

धर्म प्रत्यपंयन् सीतामर्थं रामेण मित्रताम्।

कामं विश्वासवासेन सीतां बत्वाऽऽप्नुहि त्रयम्।। ११४॥

विराधताडकावालिकबन्धखरदूषणः ।

न च न जािपतो यादृङ् मारीचेनाऽिप ते रिपुः॥ ११६॥

खरािदिनियनं चाऽिप मा मंस्था वैरकारणम्।

प्रात्मानं रिक्षतुं यस्मात् कृतं तन्न जिगीषयाः।। ११७॥।

<sup>112. &</sup>quot;Who would pick up a cudgel against him, after vanquishing whom neither women auspicious through all nights nor jewels nor lands may be acquired?

<sup>113. &</sup>quot;Unite (youself) with Rāma and Sugrīva for the prosperity of the world, just as the Himālaya joins the Eastern and the Western Oceans full of jewels.

<sup>114. &</sup>quot;The two friends, Rāma and Sugrīva, and servants (like) the commanders of monkey troops would be secured only by the return of the wives of others. (So) release Sītā.

<sup>115. &</sup>quot;Having restored Sītā, acquire the trio, of righteousness (in the form of) the return of Sītā, riches (in the form of) friendship with Rāma and enjoyment by living in confidence (without fear).

<sup>116. &</sup>quot;Not that it was not made known to you as to what sort thy enemy (Rāma) (is), by Virādha, Tāḍakā, Vāli, Kabandha, Khara, Dūṣaṇa and also by Mārīca.

<sup>117. &</sup>quot;And, also do not regard the death of Khara and

ततः क्रोधानिलापातकम्प्रास्याम्भोजसंहतिः

महाह्रद इव क्षुभ्यन् किपमाह स्म रावणः ॥ १९ ॥

"हतराक्षसयोधस्य विरुग्णोद्यानशाखिनः ॥

दुतोऽस्मीति बुवाणस्य कि दूतसदृशं तव ? ॥ १९९ ॥

पङ्गुबालस्त्रियो निघ्नन् कवन्धखरताडकाः ॥

तपस्वी यदि काकुत्स्थः कीदृक् कथय पातकी ? ॥ १२० ॥

प्राममानफलं जानन् महत्त्वं कथमुक्तवान् ॥

रत्नादिलाभशून्यत्वाजिष्फलं रामविग्रहम् ॥ १२१ ॥

परस्त्रीभोगहरणं धर्म एव नराशिनाम् ॥

मखमस्तीत्यभाषिष्ठाः का मे साशङ्कता त्विय ? ॥ १२२ ॥

others as a (fit) cause of enmity, for it was done towards protecting himself and not through a desire for conquest."

<sup>118.</sup> Then getting agitated like a huge lake, Rāvaṇa, the host of whose lotus-like faces quivered on account of the blows of his wind-like anger, spoke to the monkey.

<sup>119. &</sup>quot;Of you who killed the warrior-demons, shattered the trees in the grove and are saying, (that) 'I am an emissary', what is there (in you) that befits an emissary?

<sup>120. &</sup>quot;If Rāma, killing the crippled Kabandha, the child Khara and the woman Tāḍakā, is (yet) a (poor) ascetic, say of what sort is a sinner.

<sup>121. &</sup>quot;Having known that greatness (has) pride for its fruit, how is it that you called the enmity with Rāma (as) fruitless in the absence of the acquisition of jewels and other things?

<sup>122. &</sup>quot;Enjoyment and abduction of others' wives is the very duty of cannibals. You spoke (just) because you had a mouth. What apprehensiveness (can there be) of mine about you?

बूहि दूरविभिन्नानामृद्धिशीलिकयान्वयै: ।
हनूमन् ! कीदृशं सख्यं नरवानररक्षसाम् ॥ १२३ ॥
एको द्वाभ्यां विराधस्तु जिताभ्यामविवक्षितः ।
हतश्छलेन मूढोऽयं तेनाऽपि तव कः स्मयः ? ॥ १२४ ॥
मिन्नयोगाच्च मारीचः पलायनपरायणः ।
युगुत्सारिहतो रामं ममाराऽपहरन् वने ॥ १२५ ॥
निजधानान्यसंसक्तं सत्यं रामो लतामृगम् ।
त्वमेव बूहि संचिन्त्य युक्तं तन्महतां यि ॥ १२६ ॥
पुंसा भक्ष्येण बन्धूनामात्मानं रिक्षतुं वधः ।
क्षिमिष्यते बशास्येन क्वत्येयं तव दुमितः'' ॥ १२७ ॥

<sup>123. &</sup>quot;Say, Hanuman, what sort of alliance (is possible) amongst men, monkeys and demons who are far removed (from one another) in prosperity, character, behaviour and race?

<sup>124. &</sup>quot;And what (is this) wonderful (statement) of yours, just on account of (the fact) that the lonely, untalked of (little known) and foolish Virādha was slain by a ruse by the two (together) who were already vanquished?

<sup>125. &</sup>quot;And, it was at my command that, devoid of the will to fight, Mārīca whose only resort was running away, died in the forest, (while) decoying Rāma.

<sup>126. &</sup>quot;In fact, Rāma killed the monkey who was engaged in fight with someone else. Say, after pondering deeply, whether it is worthy of great ones?

<sup>127. &</sup>quot;Whence this misconception of yours that the slaughter (may be) for protecting himself, or of his relatives, by a human being fit to be eaten (by them), will be brooked by Rāvaņa.

किपिर्जगाव "दूतोऽहसुपायं तव दर्शने।

द्रुमराक्षसिविध्वंसमकार्षं बुद्धिपूर्वंकम्।। १२८॥

आत्रिक्टमकार्षुयं त्वत्का निर्जञ्जमं जगत्।

दशग्रीव ! कथं बूषे तानवध्यान् महीपते:।। १२९॥

श्रीभमानफलं प्रोक्तं यत् त्वया रामविग्रहे।

विनेशुस्तेन शतशः कुलान्यसुररक्षसाम्॥ १३०॥

यत् स्वधमंमधमं त्वं बुबंलं प्रत्यपद्यथाः।

रिपौ रामे च निःशङ्को नैतत् क्षेमंकरं विरम्॥ १३९॥

अन्वयादिविभिन्नानां यथा सख्यमनीप्सितम्।

नैषीविरोधमध्येवं साधं पुरुषवानरै:॥ १३२॥

- 128. The monkey said, "I, (as) an emissary, deliberately brought about the destruction of the trees and the demons (as) a means for your interview.
- 129. "Oh Rāvaṇa, how do you call those (kinsmen) of yours, who rendered the whole earth (right) upto the Trikūṭa (mountain) devoid of (all) moving beings, were not fit to be killed by a king, (who is the lord of the earth)?
- 130. "On account of that (greatness) which you mentioned as (bearing) the fruit of pride, with reference to the conflict with Rāma, the families of Asuras and Rākṣasas have perished by the hundreds!
- 131. "The wicked path which you declared as your way of life is a weak (argument) and your statement that (you are) dauntless towards the enemy Rāma—this is not going to be the cause of (your) well-being for long.
- 132. "Just as friendship with those that are distinct in race and other things is not desired, so also do not desire such an enmity with men and monkeys.

विराधं तपसां विघ्नं जैघान विजितो यदि।

वरो धनुर्भृतां रामः स कथं न विविक्षतः ॥ १३३ ॥

प्रणश्यन्नपि नाऽशक्नोदत्येतुं बाणगोचरम् ।

स्वर्यवोक्तं महामायो मारीचो रामहस्तिनः ॥ १३४ ॥

ग्रन्थासक्तस्य यद्वीर्यं न त्वं स्मरिस वालिनः ।

मूच्छांवान् नमतः सन्ध्यां ध्रुवं तद्वाहुपीडितः ॥ १३५ ॥

असद्वन्ध्यवधोपन्नं विमुञ्च बलिविग्रहम् ।

सीतामर्पय नन्तव्ये कोशवण्डास्मभूमिभिः" ॥ १३६ ॥

स्पुटपरुष्पसह्यमित्थमुच्चैः सबिस मरुक्तवयेन भाष्यमाणः ।

परिजनमिनतो विलोक्य वाहं वशवदनः प्रविवेश वानरस्य ॥ १३७ ॥

इति भट्टिकाच्ये मारुतिसंयमो नाम नवमः सर्गः ॥

(ग्रिधिकारकाण्डे चतुर्थः परिच्छेदः )

Here ends Canto IX of Bhattikāvya named

DETENTION OF HANUMĀN

( Part IV of Adhikārakānda )

<sup>133. &</sup>quot;If he, (Rāma), (though) vanquished, killed Virādha, an impediment to austerities, how may he not be spoken of (famous) as the supermost among bowmen?

<sup>134. &</sup>quot;You have yourself stated that though trying to vanish, Marica whose magic prowess was great was not able to fly out of the reach of the arrow of the elephant-like Rama.

<sup>135. &</sup>quot;Since you do not remember the valour of Vali engaged in something else, you are definitely under a swoon as (you had once been) pressed under the arm of (Vali), while he was performing sandhya worship.

<sup>136. &</sup>quot;Give up (this) enmity with the mighty which had its commencement in the slaying of your evil brothers. Give back Sitā along with your treasury, royal staff, self and the region to him who is worthy of being prostrated (by you)."

<sup>137.</sup> Being loudly addressed, in the assembly, such evidently harsh and unbearable (words) by the son of the Wind, Ravana, having looked at his attendants on both sides, peremptorily ordered the burning of the monkey.

# ग्रथ दशमः सर्गः

( प्रसन्नकाण्डः । तत्र शब्दालङ्काराः )

स्रथ स वल्कदुकूलकुथाविभिः परिगतो ज्वलबुद्धतवालिधः।

उदपतद् विवमाकुललोचनैनृरिपुभिः सभयैरभिषीक्षितः॥१॥

रणपण्डितोऽप्रचिवबुधारिपुरे कलहं स राममहितः कृतवान्।

ज्वलदिग्न राष्टणगृहं च बलात् कलहंसराममहितः कृतवान्॥२॥

निखिलाऽऽभवन् न स-हसा सहसा ज्वलनेन पू: प्रभवता भवता।

विताजनेन वियता वियता वियुरापदं नगमिता गमिता॥३॥

# NOW CANTO X

( The Prasanna-kāṇḍa. Verbal figures of Speech )

- 1. Now, wrapped up with bark garments, silken cloth, mattings and other things and watched by the frightened enemies of human beings whose eyes were agitated, he who had raised aloft his burning tail, jumped up in the sky.
- 2. The enemy (Hanuman), expert in battle, commended by Rāma, desirous of achievement, forcibly introduced a strife in the capital of the foremost enemy of gods (Rāvaņa) and had the house of Rāvaṇa, delightful to swans, set on fire.
- 3. Situated on a mountain and reduced to the plight of the 'Tripuras' (the group of three demoniac cities) by the raging fire that broke out all of a sudden, with the women-folk running helter-skelter through the sky, the city was no more full of laughter.

सरसां स-रसां परिमुच्यं तनुं पततां पततां ककुभो बहुश:।
स-कलैः सकलैः परित: करुणैरुदितै रुदितैरिव खं निचितम्।। ४।।
न च कां-चन काञ्चनसद्यचिति न किपः शिखिना शिखिना समयौत्।
न च न द्रवता द्रवता परितो हिमहानकृता न कृता क्व च न।। ५।।
प्रवसितं हिसतं प्रसितं, मुदा विलिसतं हिसतं स्मरभासितम्।
न स-मदाः प्रमदा हतसंमदाः, पुरहितं विहितं न समीहितम्।। ६।।

सिमद्धशरणा दीप्ता देहे लङ्का मतेश्वरा।
सिमद्धशरणादीप्ता देहेऽलंकामतेश्वरा। ७।।

पिशिताशिनामनुदिशं स्फुटतां स्फुटतां जगाम परिविह्वलता। ह्वलता जनेन बहुधा चरितं चरितं महत्त्वरहितं महता।। द ।।

<sup>4.</sup> The sky was, as though pervaded, all around, by the full-(throated), sweet, (but) piteous cries of the birds which, having abandoned the watery body of the lakes, were flying again and again towards the sky.

<sup>5.</sup> And, it was not that the monkey did not unite with fire any one block of golden buildings. Nor that by it (the fire) which did not stop spreading and which effected the destruction of snow, anything was not reduced to melting.

<sup>6.</sup> Intense laughter ended; the joyous amours of love aroused by Cupid waned; the proud ladies, whose delight was killed, were no (longer) infatuated; the desired welfare of the city was not accomplished.

<sup>7.</sup> Brilliant in its interior, with its buildings set fire to, Lanka which was much liked by Siva, which had the encourager (of the demons) for its protector and which was capable of fulfilling ample desires, was burnt out.

<sup>8.</sup> The distress of the demons scampering in every direction became manifest; by the great men that were moving about was undertaken manifold activity that was devoid of greatness.

न गजा नग-जा वियता वियता, वि-गतं विगतं, लिततं लिततम् । प्रमदा प्र-मदाऽऽमहता, महताम-रणं मरणं समयात् समयात् ॥ ९ ॥

न वानरै: पराकान्तां महद्भिर्भोमविकमै: ।

न वा नरै: पराकान्तां ददाह नगरीं किप: ॥ १० ॥

द्रुतं द्रुतं विह्नसमागतं गतं महीमहीनद्युतिरोचितं चितम् ।

समं समन्तादपगोपुरं पुरं परै: परैरप्यिनराकृतं कृतम् ॥ ११ ॥

नश्यिन्त ददर्श वृन्दानि कपीन्द्र: ।

हारीण्यबलानां हारीण्यबलानाम् ॥ १२ ॥

नारीणामपनुनुदुर्न देहलेदान् नाऽऽरीणामलसिलला हिरण्यवाप्यः । नाऽऽरीणामनलपरीतपत्रपुष्पान् नारीणामभवदुपेत्य शर्म वृक्षान् ॥ १३ ॥

<sup>9.</sup> Elephants procured from forests, though dear, were not protected; the flight of birds disappeared; (any) desirable (object) was crushed; the proud ladies became devoid of joy, as if struck by diseases (or injured in running); due to (adverse times) death befell the great without any fighting.

<sup>10.</sup> The monkey burnt down the city (that was) never seiged by monkeys nor by the great (gods) of terrific valour, nor by men.

<sup>11.</sup> The city that stood on the earth, that shone with no mean lustre, that was clustered (with gold mansions), came into contact with fire and melted away quickly; never conquered by the highest (mightiest) enemies, the city was levelled down on all sides, with its outer gates crashed down.

<sup>12.</sup> The best of monkeys saw groups of attractive women, wearing necklaces, vanishing away, unaccompanied by soldiers.

<sup>13.</sup> The golden wells whose clear water was dried up did not allay the physical agonies of the women. Nor did the enemy's women have any comfort on approaching the trees whose leaves and flowers were enveloped by fire.

अथ लुलितपति विमालं कृष्णासनबाणकेशरतमालम् । स वनं विविक्तमालं सीतां द्वष्टुं जगामाऽलम् ॥ १४॥ घनिगरीन्द्रविलङ्कनशालिना वनगता वनजद्युतिलोचना । जनमता दद्शे जनकात्मजा तहमृगेण तहस्थलशायिनी ॥ १४॥

कान्ता सहमाना दुःखं च्युतभूषा।
रामस्य वियुक्ता कान्ता सह-माना।। १६ ॥
मितमबददुदारं तां हनूमान् मुदाऽऽरं
''रघुवृषभसकाशं यामि देवि! प्रकाशम्।
तब विदितविषादो दृष्टकृत्स्नामिषाद:
श्रियमनिशमवन्तं पर्वतं माल्यवन्तम्''॥ १७ ॥

उदपतद् वियदप्रगमः परैकचितमुन्नतिमत् पृथुसत्त्ववत् । कचितमुन् नतिमत् पृथुसत्त्ववत् प्रतिविधाय वपुभैयदं द्विषाम् ॥ १८ ॥

<sup>14.</sup> Thereafter, (yet) strong enough to see Sītā, he went to the orchard wherefrom the rows of birds had fled, the asana, bāṇa, keśara and tamāla trees were pounded down and the grounds were deserted.

<sup>15.</sup> By the monkey who was lustrous enough to cross lofty mountains, was seen, settled in the orchard, (Sītā) the daughter of Janaka, whose eyes had the beauty of lotuses, who was respected by the people, and (who was) lying down on the ground underneath a tree;

<sup>16. — (</sup>who was) the separated beloved (wife) of Rāma, suffering grief and devoid of ornaments.

<sup>17.</sup> To her, Hanuman spoke with joy, measured but very significant (words): "Queen, quickly and openly shall I go near the mighty Raghu (Rama), towards the Malyavat mountain that maintains splendour day and night, (I) by whom your grief is known and all the demons are seen."

<sup>18.</sup> Invincible by the enemies, Hanuman leapt into the radiant sky possessing great height and filled with huge animals, after having rendered his body delightful, bent in salutation, full of prowess and frightening to the enemies.

बभौ मरुत्वान् वि-कृतः स-मुद्रो, बभौ मरुत्वान् विकृतः स-मुद्रः । बभौ मरुत्वान् विकृतः समुद्रो, बभौ मरुत्वान् विकृतः स मुद्रः ॥ १९ ॥

अभियाता वरं तुङ्गं भूभृतं रुचिरं पुर: ।
कर्कशं प्रथितं धाम ससत्त्वं पुरुकरेक्षणम् ॥ २०॥
अभियाऽऽतावरं तुङ्गं भूभृतं रुचिरं पुर: ।
कर्कशं प्रथितं धाम ससत्त्वं पुरुकरे क्षणम् ॥ २१॥
चित्रं चित्रिमिवाऽऽयाता विचित्रं तस्य भृभृतम् ।
हरयो वेगमासाद्य संतस्तो मुमुहर्मुह: ॥ २२॥

## ( ग्रथ ग्रथालङ्काराः )

गच्छन् स वारीण्यिकरत्पयोधेः कूलस्थितांस्तानि तरूनधुन्वन् । पुष्पास्तरांस्तेऽङ्गःसुखानतन्वंस्तान् किन्नरा मन्मथिनोऽध्यतिष्ठन् ॥ २३ ॥

#### ( Now, Figures of Sense )

23. He who was going (rushing), scattered the waters of the ocean; they (in turn) shook the trees that stood on the

<sup>19.</sup> The Wind's son who had accomplished various tasks and who possessed the means of cognition (viz., the crest-jewel) shone; the excited lord of the gods accompanied by divine damsels became radiant; (lashed) by the gales, the ocean that had crossed its boundaries, appeared grand; full of joy, the wind whose speed was reduced, seemed attractive.

<sup>20. (</sup>Hanuman) will (soon) approach the excellent and lofty king, attractive in his frontal part, stern, the well-known resort (of the righteous), possessed of prowess and having lotus-like eyes.

<sup>21. (</sup>By him) who was going from the city to the mountain, was, for a moment, spread in the sky a delightful, firm and powerful radiance that blocked the sun (or the wind) and rose to a great height.

<sup>22.</sup> Having confronted the marvellous speed of (Hanuman) who was approaching the mountain, as colourful as a painting, the terrified monkeys fainted again and again.

स गिरि तरुखण्डमण्डितं समवाप्य त्वरया लतामृगः।
स्मितद्यित्तर्वात्वार्यनिश्चयः किषिसैन्यैमुदितैरमण्डयत्।। २४॥
गरुडानिलितग्मरश्मयः पततां यद्यपि संमता जवे।
ग्राचिरेण कृतार्थमागतं तममन्यन्त तथाप्यतीव ते॥ २५॥
वणकन्दरलीनशस्त्रसर्पः पृथुवक्षःस्थलकर्कशोरुभित्तिः।
च्युतशोणितबद्धधातुरागः शुशुभे वानरभूधरस्तदाऽऽसौ॥ २६॥
चलिष्क्रिकेशरिहरण्यलताः स्फुटनेत्रपिक्त्मिणसंहतयः।
कलधौतसानव इवाऽथ गिरेः कपयो बभुः पवनजागमने॥ २७॥
किषितोयनिधीन् प्लवङ्गभेन्दुर्मदियत्वा मधुरेण दर्शनेन।
वचनामृतदीधितीवितन्वन्वकृताऽऽनन्दपरीतनेत्रवारीन् ॥ २६॥

shore; they spread beds of flowers pleasurable to the body and Cupid-struck (kinnara-s) sat upon them.

- 24. Having, with speed, reached the mountain that was adorned with tree-groves, the monkey who indicated the accomplishment of his task by (his) smile, embellished it (again) with the delighted monkey troops.
- 25. Even though Garuda, the Wind and the Sun are revered for speed by those that fly, they regarded him, who had achieved his object and had come back before long, much more.
- 26. At that time, that mountain of a monkey, in the caves of whose wounds were hidden snakes in the form of weapons, whose hard and broad slopes (consisted) of his massive chest and who carried the mineral hues in the form of the blood that had oozed out, looked attractive.
- 27. At the arrival of the Wind's son, the monkeys who bore waving tawny hair resembling golden creepers, and whose bright rows of eyes resembled visible rows of jems, appeared as charming as the golden peaks of a mountain.
- 28. Having, by his sweet appearance delighted the oceans in the form of the monkeys, the Moon in the form of the

परिखेदितविन्ध्यवीरुधः परियोतामलनिर्झराम्भसः । दुधुवुर्मधुकाननं ततः कपिनागा मुदिताङ्गदाज्ञया ।। २९ ।।

विटिषमुगिवषादध्वान्तनुद् वानरार्कः

प्रियवचनमयूखैर्बोधितार्थारिविन्दः ।

उदयगिरिमिवाऽद्रिं सम्प्रमुच्याऽभ्यगात् खं

नृपहृदयगुहास्थं ध्नन् प्रमोहान्धकारम् ॥ ३० ॥

रघुतनयमगात् तपोवनस्थं विधृतजटाजिनवल्कलं हनूमान् । परिमव पुरुषं नरेण युक्तं समशमवेशसमाधिनाऽऽनुजेन ॥ ३१॥

monkey, spreading out nectarine rays in the form of his speech, made them possessed of eyes filled with tears of joy.

- 29. Thereafter, at the command of the delighted Angada, the elephant-like monkeys who had crushed the creepers that spread on the Vindhya mountain and had drunk the water of the clear springs, shook down the honey grove (of Sugrīva).
- 30. Having abandoned the mountain that resembled the eastern (Sunrise) mountain, the dispellers of the darkness in the form of the monkeys' dejection, the sun in the form of the monkey (Hanuman), who with the rays of his sweet words caused the sun-lotuses of sense to bloom, flew skywards, about to destroy the darkness of the great depression occupying the cave in the form of the King's heart.
- 31. Hanuman approached Rama who wore matted hair, deer-skin and dark garments, who was staying in the penance grove along with his younger brother whose equanimity, attire and concentration were the same (as those of the latter), and (so) resembled Purusottama (i.e., Narayana) accompanied by Nara,

करपुटनिहितं दधत् स रत्नं परिविरलाङ्गुलिनिर्गताल्पदीप्ति । तनुकपिलघनस्थितं यथेन्दुं नृपमनमत् परिभुग्नजानुमूर्घा ॥ ३२ ॥

रुचिरोन्नतरत्नगौरवः परिपूर्णामृतरिश्ममण्डलः । समदृश्यत जीविताशया सह रामेण वधूशिरोमणिः ॥ ३३ ॥

स्रवसन्नर्शेच वनागतं तमनामृष्टरजोविधूसरम्। समपश्यवपेतमैथिलि दधतं गौरवमात्रमात्मवत्।। ३४।।

सामर्थ्यसंपादितवाञ्छितार्थश्चिन्तामणि: स्यन्न कथं हनूमान् । सलक्ष्मणो भूमिपतिस्तदानीं शाखामृगानीकपतिश्च मेने ।। ३४ ।।

<sup>32.</sup> Holding the jewel placed in the cavity of his palms, he (Hanuman) from whose fingers having gaps, shot out bits of (its) lustre, and who had bent down his knees and head, bowed down before the King who looked like the moon situated behind thin tawny clouds.

<sup>33.</sup> Possessed of the excellence of the brilliant, high-quality jem and circular like the orb of the full moon, the crest-jewel of his wife was perceived by  $R\overline{a}$ ma along with the hopes of her life (being intact).

<sup>34.</sup> He saw the excellence-bearing jewel whose lustre was dimmed (as it were), which had come from the grove, which was tawny on account of the unwiped dust and which was bereft of Sītā, like his own lack-lustre self, who had come to the forest, and was dusky with the dust that was not wiped off, deprived of Sītā and yet bearing magnanimity.

<sup>35. &</sup>quot;How may Hanuman who achieved the desired object through (his might) not be the *Cintamani* (the wish-fulfilling jewel)," so thought, at that time, Rama along with Laksmana, and the commander of the monkey troops.

"युष्मानचेतन् क्षयवायुकत्पान् सीतास्फुलिङ्गं परिगृह्य जात्मः । लङ्कावनं सिंहसमोऽधिशेते मर्तुं द्विष"न्नित्यवदद्वनुमान् ॥ ३६ ॥

'अहुत धनेश्वरस्य युधि यः समेतमायो धनं
तमहिमतो विलोक्य विदुधैः कृतोत्तमायोधनम् ।
विभवमदेन निह्नुतिह्रियाऽऽतिमाद्रसंपन्नकं
व्यथयित सत्पथादिधगताऽऽथवेह संपन्न कम् ॥ ३७ ॥
ऋद्विमान् राक्षसो मूढश्चित्रं नाऽसौ यदुद्धतः ।
को वा हेतुरनार्याणां धम्यें वर्त्मनि वर्तितुम् ॥ ३८ ॥
तस्याऽधिवासे तनुरुत्सुकाऽऽसौ दृष्टा मया रामपितः प्रमन्युः ।
कार्यस्य सारोऽयमुदीरितो वः प्रोक्तेन शेषेण किमुद्धतेन ॥ ३९ ॥

- 36. "Having taken hold of the spark in the form of Sīta (and) not realising that you are like the wind of destruction, the inimical (Rāvaṇa) sleeps like a lion in the forest of Laṅkā (merely) for dying." Thus spoke Hanumān.
- 37. "I have come (here) after seeing him who, possessed of magic powers, snatched away, in battle, the wealth of the Lord of Wealth (Kubera), who waged the mightiest war with the gods and who is excessively affluent with the pride for (his) treasure that has dispelled (his) shame. Or, whom does captured wealth not lead astray from the righteous path, here (in this world)?
- 38. "Possessed of affluence, a demon and a fool (that he is), (it is) no wonder that he is arrogant (puffed up with pride). Or what purpose (is there) for the ignoble to abide by the righteous path?
- 39. "In his abode was seen by me that slim and highly grieved lady whose husband is  $R\overline{a}$ ma. I have reported to you this gist of my achievement; what is the use of narrating the rest of the adventure?

समतां शशिलेखयोपयायादवदाता प्रतनुः क्षयेण सीता।
यदि नाम कलङ्कः इन्दुलेखामितवृत्तो लघयेन्न चाऽिष भावी।। ४०॥
प्रपरीक्षितकारिणा गृहीतां त्वमनासेवितवृद्धपिष्डितेन।
प्रविरोधितिनिष्ठुरेण साध्वीं दियतां वातुमलं घटस्व राजन्"।। ४९॥
स च विद्वलसत्त्वसंकुलः परिशुष्यन्नभवन्महाहृदः।
परितः परितापमूच्छितः पिततं चाऽम्बु निरभ्रमीष्सितम्।। ४२॥
प्रथ लक्ष्मणतुल्यरूपवेशं गमनादेशिविनिर्गताप्रहस्तम्।
कपयोऽनुययुः समेत्य रामं नतसुधीवगृहीतसादराज्ञम्।। ४३॥
किपपृष्ठगतौ ततो नरेन्द्रौ कपयश्च ज्विलताग्निपङ्गलाक्षाः।
प्रमुचः प्रययुर्द्वतं समीयुर्वसुधां व्योम महीधरं महेन्द्रम्।। ४४॥

<sup>40. &</sup>quot;If, indeed, a past or a future blot would not render the crescent of the moon lowly, then the pure and extremely slender Sītā would attain a semblance to the crescent moon, on account of her waning.

<sup>41. &</sup>quot;Oh King, exert yourself amply for rescuing your virtuous (and) beloved wife, kidnapped by one who acts without thought, who is learned but (has) not served the elders, and who, (though) unoffended, is merciless."

<sup>42.</sup> That huge lake (Rāma), crowded with distressed creatures (distressed by his despondent spirit), had become completely dried up (emaciated) (being) exhausted all around by the excessive heat (rendered unconscious by the heavy grief all around). And, just then, the desired water (news about Sītā) came down without any clouds.

<sup>43.</sup> Then, having assembled together, the monkeys marched behind Rāma, whose form and dress were similar to Lakṣmaṇa's, whose forearm was stretched out (to issue) the command for departure and whose order was accepted with respect by Sugrīva who had bowed down (to him).

<sup>44.</sup> Then the two princes, seated on the back of (two) monkeys, and (all) the monkeys whose eyes were tawny like

स्थितिमव परिरक्षितुं समन्तादुवधिजलौधपरिष्लवाद् धरित्रीम् ।
गगनतलवमुन्धरान्तराले जलनिधिवेगसहं प्रसार्य देहम् ॥ ४५ ॥
विषधरिनलये निविष्टमूलं शिखरशतै: परिमृष्टदेवलोकम् ।
घनविपुलनितम्बपूरिताशं फलकुमुमाचितवृक्षरम्यकुञ्जम् ॥ ४६ ॥
मधुकरिवर्षतै: प्रियाध्वनीनां सरित्रहहैर्दियतास्यहास्यलक्ष्म्या: ।
स्फुटमनुहरमाणमादधानं पुरुषपतेः सहसा परं प्रमोदम् ॥ ४७ ॥
प्रहमणिरसनं दिवो नितम्बं विपुलमनुत्तमलब्धकान्तियोगम् ।
च्युतघनवसनं सनोभिरामं शिखरकरैर्मदनादिव स्पृशन्तम् ॥ ४८ ॥

ignited fire, abandoned the ground, went up into the sky and quickly arrived at the Mahendra Mountain,

- 45. —which, after having spread its form, capable of withstanding the onslaught of the sea-waters, stood, as though for protecting the earth from being flooded by the rushing waters of the ocean;
- 46. —whose base was rooted in the abode of the snakes (Pātāla), which brushed the divine world (heaven) with hundreds of summits, which pervaded the directions with its massive and expansive slopes, whose delightful arbours of trees were loaded with fruits and flowers;
- 47. —which was clearly imitating the utterances of (Rāma's) beloved by means of the humming bees, and the charm of the smile on (her) face through the lotuses and was suddenly imparting the highest joy to the lord of men (Rāma);
- 48. —which, as though through love, was touching with its hands, in the form of peaks, the expansive slope of the sky which bore the planets resembing a girdle of jewels, which had attained an unsurpassable union with lustre, wherefrom the garment-like cloud had slipped away and which was attractive to the mind;

प्रचयलमगुरुं भरासिह्ण्णुं जनमसमानमन् जितं विवर्ण् ।
कृतवसितिमिवाऽणं वोपकण्ठे स्थिरमनुलोन्नितमूढनुङ्गमेष्यम् ॥ ४९ ॥
स्फिटिकमणिगृहै: सरत्नदीपैः प्रतरुणिकन्नरगीतिनस्वनैश्च ।
प्रमरपुरमितं सुराङ्गनानां दधतमद्ःखमनल्पकल्पवृक्षम् ॥ ५० ॥
प्रथ ददृशुरुदीणंधूमधून्नां विशमुदिधव्यविध समेतसीताम् ।
सहरघुतनयाः प्लवङ्गसेनाः पवनस्ताङ्गुलिदिशितामुदक्षाः ॥ ५१ ॥
जलनिधिमगमन् महेन्द्रकुञ्जात् प्रचयितरोहितितगमरिममासः ।
सिललसमुदयैमंहातरङ्गिर्भवनभरक्षममप्यिमन्नवेलम् ॥ ५२ ॥
पृथुगुरुमणिशुक्तिगर्भभासा ग्लिपतरसातलसंभृतान्धकारम् ।
उपहतरिवरिशमवृत्तिमुन्नैः प्रलघुपिरप्लवमानवज्जालैः ॥ ५३ ॥

<sup>49. —</sup>which (being itself) firm, of unparallelled height and one that had borne the lofty clouds, had, as it were, made its residence in the vicinity of the ocean, after having avoided the (populated) world that was neither firm, nor heavy, nor capable of bearing weight nor lofty (enough);

<sup>50. —</sup>which was void of sorrow, had ample wish-yielding trees and which, through its houses of quartz-jewels was having jewel-lamps, and through the notes of the songs of the very young kinnara-s, was instilling the mis(conception), among the divine damsels, of (its being) the city of the gods.

<sup>51.</sup> Thereafter, along with the descendants of Raghu, the monkey troops that had raised their eyes looked at the direction that was dusky on account of the thick smoke, that was separated by the sea, that possessed Sītā and that was pointed out by the finger of the Son of the Wind.

<sup>52.</sup> From the bowers of the mountain Mahendra that hid the lustre of the sun with its height, they proceeded to the ocean which, though capable of filling up the world with its ample waters and huge billows, did not cross its shores;

<sup>53. —</sup>which, by the lustre from the cavity of the shells

समुपिवतजलं विवर्धमानैरमलसिरित्सिललैविभावरीषु ।

स्फुटमवगमयन्तमूढवारीन् शशधररत्नमयान् महेन्द्रसानून् ।। ५४ ॥

भवनभरसहानलङ्गचधामनः पुरुर्विरत्नभृतो गुरूरुदेहान् ।

श्रमविद्युरिवलीनकूर्मनकान् दधतमुदूढभुवो गिरीनहींश्च ॥ ५५ ॥

प्रदृशुरुरुमुक्तशीकरौधान् विसलमणिखुतिसंभृतेन्द्रवापान् ।

जलमुच इव धीरमन्द्रघोषान् क्षितिपरितापहृतो महातरङ्गान् ॥ ५६ ॥

विद्युममणिकृतभूषा मुक्ताफलनिकररिञ्जतात्मानः ।

बमरुदकनगभगना वेलातटशिखरिणो यव ॥ ५७ ॥

containing big and heavy gems subdued the darkness that pervaded the nether world and checked the diffusion, high up, of the rays of the sun with networks of diamonds that were floating (on its surface);

- 54. —whose water swelled on account of the clear riverwaters rising up at night and which was thus clearly indicating that the summits of the Mahendra mountain contained profuse moon-stones and bore water,
- 55. —which was containing serpents and mountain-peaks that were capable of bearing the weight of the earth, that contained copious brilliant gems that had huge/heavy forms, that propped up the earth and wherein were concealed tortoises and crocodiles that were exhausted through exertion.
- 56. (They) perceived the huge billows which scattered far and wide the gushes of spray, which augmented the rainbow with the lustre of (their) clear jewels, whose sound was loud and rumbling, which resembled the water-showering clouds and removed the all round heat of the earth;
- 57. (the ocean) where the sandy shores and the mountains that wore the ornaments of coral beads, (that) painted themselves with hosts of pearls and (that) were broken by the water-elephants;

भृतिनिखिलरसातलः सरत्नः शिखरिसमोमितिरोहितान्तरीक्षः।

कुत इह परमार्थतो जलौघो जलिनिधमीयुरतः समेत्य मायाम् ॥ ५८ ॥

शशिरहितमपि प्रभूतकान्ति विबुधहृतश्चियमप्यनष्टशोभम् ।

मिथतमपि पुरैविवं जलौधेः समिभभवन्तमिवक्षतप्रभावम् ॥ ५९ ॥

क्षितिकुलगिरिशेषविग्गजेन्द्रान् सिललगतामिव नावमुद्धहन्तम् ।

धृतविधुरधरं महावराहं गिरिगुरुपोत्रमपीहितैर्जयन्तम् ॥ ६० ॥

गिरिपरिगतचञ्चलापगान्तं जलिनवहं दधतं मनोभिरामम् ।

गिलतिमव भवो विलोक्य रामं धरणिधरस्तनशक्तचीनपट्टम् ॥ ६० ॥

<sup>58. —</sup>having reached which (viz. the ocean) the monkeys attained an illusion: 'Whence (could) here be in reality a reservoir of water that pervaded the whole nether world, contained gems and veiled the sky with its mountain-like waves;

<sup>59. —(</sup>a reservoir) that possessed ample lustre, though it was devoid of the moon, that had not lost its charm though its treasure (Lakṣmī) was snatched away by the gods, overwhelmed the sky by its streams of water though it was churned (crushed) by the gods and whose prowess remained unhurt;

<sup>60. —(</sup>a reservoir) which bore the Earth, the dividing mountains, the serpent Śeṣa and the mighty elephants of the quarters like a boat which floated on its waters and which, with its activities, was subduing even the mighty Boar that propped up the supportless earth and had a jaw as big as a mountain;

<sup>61. —(</sup>a reservoir) that contained a mass of water that had its end (periphery) in the flowing rivers that encircled the mountains and that was delightful to the mind as though (it were) the white silken garment fallen from the Earth's breasts in the form of mountains.

स्रपरिमितमहाद्भृतैर्विचित्रश्चयुतमिलनः शुचिभिर्महानलङ्क्ष्यैः ।
तरुमृगपितलक्ष्मणिक्षतीन्द्रैः समिधिगतो जलिधः परं बमासे ॥ ६२ ॥
न भवित मिहमा विना विपतेरवगमयित्रव पश्यतः पयोधिः ।
अविरतमभवत् क्षणे क्षणेऽसौ शिखरिष्टृथुप्रियतप्रशान्तवीचिः ॥ ६३ ॥
मृदुभिरिष बिभेद पुष्पबाणैश्चलिशिशिरैरिष मारुतैर्ददाह ।
रघुतनयमनर्थपिष्डितोऽसौ न च मदनः क्षतमाततान नार्ऽचिः ॥ ६४ ॥
स्रथ मृदुमिलनप्रभौ दिनान्ते जलिधसमीपगतावतीतलोकौ ।
अनुकृतिमितरेतरस्य मूर्त्योदिनकरराधवनन्दनावकाष्टिम् ॥ ६४ ॥
स्रपहरिदव सर्वतो विनोदान् वियतगतं दधदेकधा समाधिम् ।
धनरुचि ववृधे ततोऽन्धकारं सह रघुनन्दनमन्मथोदयेन ॥ ६६ ॥

<sup>62.</sup> Devoid of dirt, the vast multicoloured ocean shone excellently (when) arrived at by the immeasurably and highly marvellous, pure and unsurpassable lord of the monkeys, Laksmana and King (Rāma).

<sup>63.</sup> As if making the onlookers realise (that) greatness is not (there) without calamity, the ocean became incessantly possessed of mountain-like, lofty, broad and steady billows moment after moment.

<sup>64.</sup> Cupid, that expert in mischief, with his flower-arrows, though (they were) delicate, injured and, with the breezes, though (they were) cool with water, scorched the descendant of Raghu; (yet) he (Cupid) produced neither a wound nor a flame.

<sup>65.</sup> Then, at the end of the day, (the two), the sun and Raghu's descendant, the lustre of both of whom was soft and dim and who (two) had arrived near the ocean practised an imitation of each other's forms.

<sup>66.</sup> Thereafter, as if snatching away diversions (entertainments) from everywhere, bearing a single-aimed concentration Bhatti—12

अधिजलिघ तमः क्षिपन् हिमांऽशुः परिवदृशेऽथ दृशां कृतावकाशः।
विदधदिव जगत् पुनः प्रलीनम् भवित महान् हि परार्थं एव सर्वः ॥ ६७ ॥
प्रशनिरयमसौ कुतो निरभ्रे शितशरवर्षमसत् तव्य्यशार्ङ्मम् ।
द्वित मदनवशो मुहः शशाङ्को रघुतनयो न च निश्चिकाय चन्द्रम् ॥ ६८ ॥
कुमुदवनचयेषु कीर्णरिश्मः क्षतितिमरेषु च दिग्वधूमुखेषु।
वियति च विललास तद्विदिन्दुर्विलसित चन्द्रमसो न यद्ववन्यः ॥ ६९ ॥
शरणिमव गतं तमो निकुञ्जे विटिपिनिराकृतचन्द्ररश्म्यरातौ ।
पृथ्विषमशिलान्तरालसंस्थं सजलधनद्युति भीतवत् ससाद ॥ ७० ॥

fixed on his beloved, the cloud-coloured darkness increased along with the rise of Cupid (love) in Rāma.

- 67. Then the moon which provided (some) scope for the eyes, was seen dispersing the darkness upon the ocean (and), recreating, as it were, the world that had merged. For, all that is magnanimous exist just for the benefit of others.
- 68. "(Is) this the thunderbolt? Whence that, too, in a cloudless sky? A shower of sharp arrows? That too (has to be) non-existent without a bow." (Thinking) thus, again and again, Rāma who was under the sway of Cupid, could not conclude (that it was) the moon.
- 69. The moon who had scattered its rays on beds of night-lotuses and the faces of the ladies, viz., the quarters, wherefrom darkness was annihilated, shone so gracefully in the sky, as none else than moon could shine.
- 70. Seated in the interstices between huge uneven boulders, the darkness whose colour was like that of a water-cloud and which had gone for shelter in the bowers wherefrom the enemies in the form of the moonrays were driven out by the trees, hid itself like one frightened.

CANTO X ]

अथ नयनमनोहरोऽभिरामः स्मर इव चित्तभवोऽप्यवामशीलः।

रघुमुतमनुजो जगाद वाचं सजलघनस्तनियत्नुतुत्यघोषः।। ७९।।

"पतिवधपरिलुष्तलोलकेशीर्नयनजलापहृताञ्जनौष्ठरागाः ।

कुरु रिपुवनिता जहीहि शोकं क्व च शरणं जगतां भवान् क्व मोहः।। ७२।।

अधिगतमहिमा मनुष्यलोके बत सुतरामवसीदित प्रमादी।

गजपतिरुश्तं लश्यङ्गवष्मां गुरुरवमण्जित पङ्कभाङ् न दारु। ७३।।

बोद्धव्यं किमिव हि यत् त्वया न बुद्धं कि वा ते निमिषितमप्यबुद्धिपूर्वम् ।

लब्धात्मा तव सकुतैरनिष्टशङ्की स्नेहौधो घटयित मां तथापि बक्तुम्'।। ७४॥

<sup>71.</sup> Now, attractive to the eyes and the mind, handsome, and, though occupying the mind (but) not perverse in nature like Cupid, the younger brother whose voice was comparable to the thunder of a water-cloud, spoke to the descendant of Raghu (these) words:

<sup>72. &</sup>quot;Make the enemy's wives bereft of (their) waving hair through the slaughter of (their) husbands and get the paint on (their) lips washed off by tears from (their) eyes. Abandon grief. Where are you, the refuge of the worlds, and where is (this) deprayity? (The two are incompatible).

<sup>73. &</sup>quot;Alas! one who has attained greatness in this world of human beings and, (then) commits an error, suffers a greater downfall. A huge and mighty elephant whose form is like the summit of a great mountain and who is caught in mud, sinks deeper (but) not so (a log of) wood.

<sup>74. &</sup>quot;Which thing that is worth knowing is not known to you? Or, have you even winked thoughtlessly? Still, the flow of affection (in me), that has its origin in meritorious deeds and that is afraid of evil befalling you, goads me to speak (to you as above)."

सौमित्रेरिति वचनं निशम्य रामो जृम्भावान् भुजयुगलं विभज्य निद्रान् । अध्यष्ठाच्छिशयिषया प्रवालतत्वं रक्षाये प्रतिदिशमादिशन् प्लवङ्गान् ।। ७५ ॥

इति भट्टिकाव्ये सीताभिज्ञानदर्शनं नाम दशमः सर्गः ॥

(प्रसन्नकाण्डे प्रथम: परिच्छेद:)

thander of a water cloud, speke to the descendant of Raghu (these) worders none coursely not garreget assessed as a series of their) waying hair through the slaughter of their) habands and get the paint

75. On hearing this speech of the son of Sumitra, Rama about to sleep, yawning and deploying monkeys in each direction for guarding (the camp), occupied a bed of leaves, with the desire of sleeping, separating his pair of arms (one under and one over the head).

of human beings and, (then) commits an error, as

Here ends canto X of Bhattikāvya named

PERCEIVING THE CREST JEWEL OF SITA

( Part I of Prasanna-kāṇḍa )

# श्रथ एकादशः सर्गः

अथाऽस्तमासेदुषि मन्दकान्तौ पुण्यक्षयेणेव निधौ कलानाम् । समाललम्बे रिपुमित्रकल्पै: पद्मेः प्रहास: कुमुदैर्विषाद: ॥ १ ॥

दूरं समारुह्य दिव: पतन्तं भृगोरिवेन्दुं विहितोपकारम्। बद्धानुरागोऽनुपपात तूर्णं तारागण: सम्भृतशुभ्रकीर्ति:।। २ ॥

वव ते कटाक्षाः क्व विलासवन्ति प्रोक्तानि वा तानि ममेति मत्वा । लङ्काङ्गनानामवबोधकाले तुलामनारुह्य गतोऽस्तिमन्दुः ॥ ३ ॥

### NOW CANTO XI

- 1. Now, as the moon, whose lustre was dimmed as though on account of the waning of its religious merit, was about to set, full blooming and gloom were attained (respectively) by the sunlotuses and the moon lotuses (which were) comparable to its enemies and friends.
- 2. The hosts of stars, which had fixed (their) love upon the moon, and had acquired clear fame, hastily fell (i.e., set) following it, which after rising for up the sky (the previous night) was (now) falling down (i.e., setting) as if from a precipice (but) after it had conferred obligations (upon them).
- 3. "Where do I possess those sidelong glances or those graceful utterances?" Reflecting thus and having been (proved) incapable of standing comparison (with them), the moon went to set, at the waking time of the ladies of Lanka.

तल्पेष्वयथामुखीना मिथ्याप्रसुप्तैर्गमितवियामाः। स्त्रीभिनिशातिक्रमिवह्नलाभिर्बुष्टेऽपि दोषे पतयोऽननीताः । ४ ॥ ईर्ष्याविरुग्णाः स्थिरबद्धमला निरस्तनि:शेषशभप्रताना:। आप्यायिता नेवजलप्रसेकै: प्रेमद्रमा: संरुह्त: प्रियाणाम ॥ ५ ॥ ततः समाशिङ्कतविप्रयोगः पूनर्नवीभृतरसोऽवितृष्णः। स्मरस्य सन्तं पुनरुक्तभावं नाऽऽवर्तमानस्य विवेद लोकः ॥ ६ ॥ बत्तौ प्रकाशं हृदये कृतायां सुलेन सर्वेन्द्रियसंभवेन। संकोचमेवाऽसहमानमस्थादशक्तवद वञ्चितमानि चक्षः ॥ ७ ॥ पीने भटस्योरिस वीक्ष्य भुग्नांस्तन्त्वचः पाणिरुहान् सुमध्या। इच्छाविभङ्गाकुलमानसत्वाद् भर्ते नलेभ्यश्च चिरं जुजूरे ॥ ८ ॥

<sup>4.</sup> The husbands who, through pride, had turned away their faces in the beds and had passed three parts (of the night) in feigned sleep, were entreated by the wives that were distressed at the dwindling of the night, even though (their) faults had been noticed.

<sup>5.</sup> Hurt through jealousy, the lovers' trees in the form of love, whose roots were firmly fixed, but whose auspicious tendrils were cut off without remnant, grew up (when) nourished by the sprinklings of water from the eyes.

<sup>6.</sup> Thereafter the unsatiated people who feared separation, and whose addiction (interest) was revived again, did not notice the (oft) occurring recurrence of Cupid who was wandering around.

<sup>7.</sup> The ecstacy arising in all the senses having taken its seat in the heart, the intolerant eye, regarding itself as deceived, resorted to more contraction, like a weak person.

<sup>8.</sup> On seeing her nails that (usually) injured the body reversed on the stout chest of the warrior, the shapely-waisted lady got wild for long (both) with her husband and her nails, her mind being agitated by the defeat of her intention.

CANTO XI ]

स्ताङ्गचेव्टो विनिमीलिताऽक्षः स्वेदाम्बुरोमोद्गमगम्यजीवः।

अशेषनव्टप्रतिभापटुत्वो गाढोपगृढो दियतं जंनोऽभूत्॥९॥

तमः प्रमुप्तं मरणं मुखं नु मूच्छा नु माया नु मनोभवस्य।

किं तत् कथं वेत्युपलव्धसंज्ञा विकल्पयन्तोऽपि न संप्रतीयुः॥ १०॥

वक्षः स्तनाभ्यां मुखमाननेन गात्राणि गात्रैर्घटयन्नमन्दम्।

स्मराऽतुरो नैव तुतोष लोकः पर्याप्तता प्रेमिण कृतो विरुद्धा॥ ११॥

स्रस्ताङ्गयिव्टः परिरभ्यमाणा संदृश्यमानाप्युपसंहताक्षी।

अनूदमाना शयने नवोढा परोपकारैकरसेव तस्थौ॥ १२॥

आलिङ्गितायाः सहता व्रपावांस्वासाभिलाषानुगतो रतादौ।

विश्वासिताया रमणेन वध्वा विमर्वरम्यो मदनो बभव॥ १३॥

<sup>9.</sup> Tightly embraced by the lovers, the womenfolk were rendered as ones who had lost the activity of (their) limbs, closed their eyes, had life inferable only from the rise of sweat and horripilation, and had their skill of genius totally lost.

<sup>10. &</sup>quot;(Was it) indeed a blacking out, or sleep, or death, or ecstacy, or unconsciousness, or a jugglery of Cupid?" Thus conjecturing variously after regaining consciousness, as to what and how (it was), they did not identify (it) all the same.

<sup>11.</sup> Rubbing hard the chest with the breasts, the mouth with face, limbs with limbs, people afflicted with Cupid (love) were not at all satiated. Whence (can there be) the incompatible satiation in love?

<sup>12.</sup> The newly-married bride who had let lose (her) slender frame of body, who, though (she was) being closely observed, had closed her eyes and bore no pride, sat on the bed like one whose only interest was (in) obliging the other.

<sup>13.</sup> Cupid was bashful in the case of the bride (who was) suddenly embraced, followed by fear and longing at the beginning of the intercourse (and subsequently) pleasurable on account of crushing, being reassured by the lover.

सामोन्मुखेनाऽऽच्छुरिता प्रियेण दत्तेऽथ काचित् पुलकेन भेदे।
अन्तःप्रकोषापगमाद् विलोला वशीकृता केवलविक्रमेण।। १४।।
गुरुर्वधाना परुषत्वमन्या कान्ताऽपि कान्तेन्दुकराभिमृष्टा।
प्रह्लादिता चन्द्रशिलेव तूर्णं क्षोभात् स्रवत्स्वेदजला बभूव॥ १४॥
शशाङ्कानाथापगमेन धूम्नां मूच्छापरीतामिव निर्विवेकाम्।
ततः सखीव प्रथितानुरागा प्राबोधयद् द्यां मधुराऽरुणश्रीः।। १६॥
अवीततृष्णोऽथ परस्परेण क्षणादिवाऽऽधातिनशावसानः।
दुःखेन लोकः परवानिवाऽगात् समुत्सुकः स्वप्निकेतनेभ्यः॥ १७॥
अधीत्थितालिङ्कितसन्निमग्नो रुद्धः पुनर्यान् गमनेऽनभीप्सुः।
व्याजेन निर्याय पूर्नीववत्तस्त्यक्तान्यकार्यः स्थित एव कश्चित्॥ १८॥

<sup>14.</sup> Then, tenderly scratched by her lover who was favourable to reconciliation, a certain lady who was fully relaxed on account of the departure of internal anger, was won over through sheer force, her secret (longing) being given out by horripilation.

<sup>15.</sup> Bold and harbouring harshness, though charming, another one caressed by the (ray-like) hands of her moon-like lover, (getting) quickly overjoyed, was, through excitement, dripping with perspiration like a moon-stone.

<sup>16.</sup> Then the sweet lustre of the morning twilight which had exhibited her redness (love), awakened, like a female friend, the sky (which was) gloomy on the departure of her lord, the Moon, and was void of discrimination as though enveloped in a swoon.

<sup>17.</sup> Then the couple whose desire was not exhausted by one another, to whom the end of the night had arrived as if in a moment, came out of the sleeping chambers (but still) full of longing, as though under the sway of somebody else.

<sup>18.</sup> Half arisen, (but) embraced and (then) sunk down, restricted again when about to go, (but) not desirous of going,

तालेन सम्पादितसाम्यशोभं शुभावधानं स्वरबद्धरागम्।

पर्वर्गतार्थं नृपमन्दिरेषु प्रातर्जगुर्मङ्गलवत् तरुण्यः ॥ १९ ॥

दुरुत्तरे पङ्क इवाऽन्धकारे मग्नं जगत् सन्ततरिष्टमरज्जुः ।

प्रनष्टमूर्तिप्रविभागमुद्धन् प्रत्युज्जहारेव ततो विवस्वान् ॥ २० ॥

पीतौष्ठरागाणि हृताञ्जनानि भास्वन्ति लोलैरलकैर्मुखानि ।

प्रातः कृतार्थानि यथा विरेजुस्तथा न पूर्वेद्युरलङ्कृतानि ॥ २१ ॥

प्रजागराताम्रविलोचनान्ता निरञ्जनालक्तकपत्रलेखाः ।

नुल्या इवाऽऽसन् परिखेदतन्त्यो वासच्युताः सेवितमन्मथाभिः ॥ २२ ॥

a certain (lover) returned under (some) pretext after having gone and abandoned all other work, and just stayed on.

- 19. At daybreak, in the royal palaces, young ladies sang an (auspicious) song in which the charm of uniformity was achieved with beats (keeping time), the concentration was excellent, the *raga* produced by (appropriate) notes and the sense was conveyed by words.
- 20. The rising sun which had spread the ropes of rays, pulled out the world that had sunk down into the mud-like darkness that was hard to emerge out from and had lost the distinctness of (its) forms.
- 21. The shining faces wherefrom the paint on the lips had been licked off and the collyrium (from the eyes) had come off (but only after they) had fulfilled their purpose, looked so brilliant in the early morning, (as though) they had never been embellished so the previous day.
- 22. The women that were deprived of the company (of their husbands), the corners of whose eyes were reddish through wakefulness and who did not have (any more) collyrium and lac-painting of leaves and who were ematiated by excessive worry (fatigue), were comparable to those who had enjoyed love.

आबद्धनेताञ्जनपङ्कलेशस्ताम्बूलरागं बहुलं दधानः।
चकार कान्तोऽप्यधरोऽङ्गतानां सहोषितानां पितिभिर्लघुत्वम् ॥ २३ ॥
चक्षूंषि कान्तान्यपि साञ्जनािन ताम्बूलरक्तं च सरागमोष्ठम् ।
कुर्वन् सवासं च सुगन्धि वक्त्रं चक्रे जनः केवलपक्षपातम् ॥ २४ ॥
क्षतैरसंचेतितदन्तलब्धैः संभोगकालेऽवगतैः प्रभाते ।
स्रशङ्कताऽन्योन्यकृतं व्यलीकं वियोगबाह्योऽपि जनोऽतिरागात् ॥ २४ ॥
नेत्रेषुभिः संयुतपक्षनयत्रैः कर्णान्तकृष्टैरुरुकेशश्रूलाः ।
स्तनोरुचकास्ततकर्णपाशाः स्त्रीयोधमुख्या जियमो विचेष्ठः ॥ २६ ॥
पयोधरांश्चन्दपङ्कित्वान् वातांित चाऽमृष्टमृजािन दृष्ट्वा ।
स्त्रीणां सपत्न्यो जहुषुः प्रभाते मन्दायमानानुशर्यर्मनोिभः । २७ ॥

<sup>23.</sup> Bearing the ample redness of the betel roll, the attractive lower lip to which a bit of wet collyrium from the eyes had got stuck brought lowliness to the ladies who had stayed in the company of their husbands.

<sup>24. (</sup>In) making even their charming eyes have collyrium, their (already) colourful lip reddened with betel roll and their fragrant mouth have scent, mere partiality was practised by the womenfolk.

<sup>25.</sup> On account of the scars that were unknowingly received from the teeth at the time of intercourse and detected in the morning, even the couple that was without separation, suspected, through excessive love, a fraud practised by each upon the other.

<sup>26.</sup> The chief warriors, in the form of ladies who bore spears in the form of (their) long hair, huge discs of breasts, and wide nooses of ears, moved about winning victory with the arrows of eyes to which feathers of eyelashes were fixed and which were stretched (right) up to the tips of their ears.

<sup>27.</sup> On observing the ladies' breasts besmeared with sandal paste and (their) garments having their cleanness unsullied, (their) co-wives rejoiced in their minds wherefrom deep hatred was softening down.

स्मरातुरे चेतिस लब्धजन्मा रराज लोलोऽपि गुणापहार्यः।

कृतूहलान्नेत्रगवाक्षसंस्थः पश्यिन्नवाऽन्योन्यमुखानि रागः॥ २८॥

गतेऽतिभूमि प्रणये प्रयुक्तानबुद्धिपूर्वं परिलुप्तसंज्ञः।

ग्रात्मानुभूतानिप नोपचारान् स्मरातुरः संस्मरित स्म लोकः॥ २९॥

वस्तैरनत्युल्बणरम्यवर्णैविलेपनैः सौरभलक्षणीर्यः।

ग्रास्यश्व लोकः परितोषकान्तैरसूचयल्लब्धपदं रहस्यम्॥ ३०॥

प्रातस्तरां चन्दनिलप्तगात्राः प्रच्छाच हस्तैरधरान् वदन्तः।

गाम्यिनमेषाः सुतरां युवानः प्रकाशयन्ति स्म निगूहनीयम्॥ ३९॥

"साम्नैव लोके विजितेऽपि वामे किमुद्यतं भ्रूधनुरप्रसह्यम्।

हन्तुं क्षमो वा वद लोचनेषुदिग्धो विषेणेव किमञ्जनेन॥ ३२॥

<sup>28.</sup> Though fickle and removable by (the opposite) quality, the passion that had taken (its) birth in the mind agitated by Cupid and was seated through curiosity in the windows in the form of eyes as though looking at each others' faces, shone (brightly).

<sup>29.</sup> Love having reached its utmost height (culmination), a couple whose awareness had disappeared and was agitated by Cupid did not remember the actions that were committed unknowingly, though they were experienced by their own selves.

<sup>30.</sup> The couple indicated the secret that had (left) its marks by means of the garments that did not bear bright attractive hues, the unguents (that were) detectable only through fragrance and faces that beamed with satisfaction.

<sup>31.</sup> In the morning, speaking after covering (their) lower lips with (their) palms and suppressing their winks, young men whose limbs were besmeared with sandal paste, revealed more openly what was to be concealed.

<sup>32. &</sup>quot;While a person is vanquished even by mere conciliation, Oh adverse one, why is this unbearable bow raised? Or, say why is the arrow of the eye, which is (by itself) capable of killing, besmeared with the poison-like collyrium?

दन्तच्छदे प्रज्विताग्निकत्पे ताम्बूलरागस्तृणभारतुत्यः ।

न्यस्तः कि''मित्यूच्रुषेतभावा गोष्ठीषु नारीस्तरुणीर्युवानः ॥ ३३ ॥

मुखावगाहानि युतानि लक्ष्म्या शुचीनि सन्तापहराण्युरूणि ।

प्रबुद्धनारीमुखपङ्कजानि प्रातः सरांसीव गृहाणि रेजुः ॥ ३४ ॥

संमृष्टिसिक्ताचितचारुपुष्पेर् आमोदवद्द्वव्यसुगन्धभागैः ।

लक्ष्मीविजिग्ये भवनैः सभुङ्गैः सेव्यस्य देवरिष नन्दनस्य ॥ ३४ ॥

प्रक्षणोः पतन् नीलसरोजलोभाद् भृङ्गः करेणाऽल्पिधया निरस्तः ।

दवंश ताम्राम्बुरुहाभिसन्धिस्तृष्णातुरः पाणितलेऽिष धृष्णुः ॥ ३६ ॥

विलोलतां चक्षुषि हस्तवेपयुं भ्रुवोविभङ्गं स्तनयुग्मवित्गितम् ।

विभूषणानां क्विणितं च षट्पदो गुरुर्यथा नृत्यविधौ समादधे ॥ ३७ ॥

<sup>33. &</sup>quot;On the lip, comparable to fire, why is there the red dye of the betel-roll, comparable to a bundle of grass?" Thus did the young men, in whom love had advanced, address the young damsels.

<sup>34.</sup> Pleasurable to enter into, possessed of riches, clean, removers of heat and spacious the houses wherein had bloomed the lotuses in the form of the faces of the ladies glittered in the morning, like lakes (pleasurable to a dip, clear, removers of heat, vast and having blooming lotuses).

<sup>35.</sup> By the mansions that were swept, sprinkled and decorated with beautiful flowers, whose parts were scented with materials bearing sweet fragrance and (that were) possessed of bees, was vanquished the splendour of even the Nandanavana (that was) enjoyable even to the gods.

<sup>36.</sup> Attacking the eyes through a craving for the blue lotus and warded off with her hand by (a lady) of low intellect, the daring bee, distressed by thirst and under the wrong impression that (the hand was) a red lotus, stung the palm of the hand too.

<sup>37.</sup> Like an instructor in the practice of dance, the bee

प्रयाऽनुकूलान् कुलधर्मसम्पदो विधाय वेशान् सुदिव: पुरीजन: ।

प्रवोधकाले शतमन्युविद्विष: प्रचक्रमे राजनिकेतनं प्रति ॥ ३८ ॥

शैलेन्द्रश्रुङ्गेभ्य इव प्रवृत्ता वेगाज्जलौधा: पुरमन्दिरेभ्यः ।

प्रापूर्य रथ्या: सिरतो जनौधा राजाङ्गनाम्भोधिमपूरयन्त ॥ ३९ ॥

प्रवोधकालात् विदशेन्द्रशत्वो: प्रागूर्ध्वशोषं परिशुष्यमाणाः ।

होना महान्तश्च समत्वमीयुद्दी:स्थैरवज्ञापरुषाक्षिदृष्टाः ॥ ४० ॥

गुरूष्चञ्चत्करकर्णजिह्वैरवज्ञयाऽऽग्राङ्गुलिसंगृहीतैः ।

रक्षांस्यनायासहतैष्ठ्यास्थः कपोललीनालिकुलँगंजेन्द्रैः ॥ ४९ ॥

निकृत्तमत्तद्विपकुम्भमांसै: सम्पृक्तमुक्तैहंरयोऽप्रपादै: ।

प्रानिन्यरे श्रेणिकुतास्तथाऽऽन्यै: परस्परं वालधिसन्निबद्धाः ॥ ४२ ॥

set tremulousness in the eyes, tremor in the hands, knitting in the eyebrows and jingling in the ornaments.

- 38. Thereafter, having put on an attire befitting their families, offices and riches, the citizens to whom (every) day was auspicious, walked at the awakening time, towards the royal palace of the enemy of Indra.
- 39. Like water-streams flowing speedily from the summits of a huge mountain, streams of people proceeding from the city mansions, filled up the ocean in the form of the royal courtyard, after having flooded the rivers in the form of streets.
- 40. (Even) before the awakening time of the enemy of the lord of gods, the small and the great looked upon by the door-keepers with eyes harsh in disrespect, attained equality, being parched (while) just standing (waiting to enter).
- 41. Demons waited with excellent elephants whose wide and huge trunks, ears and tongues were waving, elephants which were controlled contemptfully with the small of the finger, which were fetched effortlessly and on whose temples rested swarms of bees.
- 42. By (some) others were brought lions that were arranged into rows and tied to one another with (their own) tails,

उपेक्षिता देवगणैस्त्रसिद्ध निशाचरैर्वीतभयैनिकृता: ।

तिस्मन्नदृश्यन्त सुरद्धमाणां सजालपृष्पस्तवका: प्रकीर्णाः ।। ४३ ।।

निराकरिष्णुद्धिजकुञ्जराणां तृणीकृताशेषगुणोऽितमोहात् ।

पापाशयानभ्युदयार्थमार्चीत् प्राग्बह्मरक्ष:प्रवरान् दशास्य: ।। ४४ ।।

मायाविभिस्त्रासकरैर्जनानामाप्तैष्पादानपरैष्पेत: ।

सतां विद्यातैकरसैरविक्षत् सदः परिक्षोभितभूमिभागम् ।। ४४ ।।

विद्यतिशितशस्त्रैस्तद्युतं यातुधानै
रुष्णठरमुखीभि: सङ्कुलं राक्षसीभि: ।

श्वगणिशतविकीणं वागुरावन्मुगीभि
वनिमव सभयाभिदेवबन्दीभिरासीत ।। ४६ ।।

(and which were distinguished) by their paws that had torn off flesh from the temples of elephants in heat and (hence) had pearls stuck in them.

- 43. Unheeded by the fearing hosts of gods (and) plucked by the demons whose fear was gone, the bunches of flowers, along with the buds of divine trees, were seen therein.
- 44. Rāvaṇa, who, desirous of subduing them, trifled with one and all of their virtues, worshipped first, for the sake of prosperity, the best of brahmin-demons whose intentions were sinful.
- 45. Accompanied by friends who possessed magical powers that aroused fear in people and whose only interest was the destruction of the good, he entered the assembly wherein a part of the ground was shaken.
- 46. Occupied by demons who wielded sharp weapons, crowded with demonesses whose bellies and mouths were huge, the assembly, on account of the terror-stricken captive goddesses, was like a forest strewn with hundreds of hunters and interspersed with female deer (caught) in nets.

जलद इव तडित्वान् प्राज्यरत्नप्रभाभि:
प्रतिककुभमुदस्थन् निस्वनं धीरमन्द्रम् ।
शिखरिमव सुमेरोरासनं हैममुच्चैविविधमणिविचित्रं प्रोन्नसं सोऽध्यतिष्ठत् ॥ ४७ ॥

इति भट्टिकाव्ये प्रभातवर्णनं नामैकादशः सर्गः ।।

( प्रसन्नकाण्डे द्वितीयः परिच्छेदः ॥ )

Here ends canto XI of Bhattikavya named

DESCRIPTION OF THE DAWN

( Pt. II of Prasanna-kānda )

<sup>47.</sup> By the lustre of his copious jewels resembling a cloud harbouring the lightning, projecting a deep and low peal in every direction, he ascended a lofty golden throne, variegated with numerous jewels and resembling the summit of the Sumeru mountain.

### श्रथ द्वादशः सर्गः

ततो विनिद्धं कृतदेवताऽर्चं दृष्टचैव चित्तप्रशमं किरन्तम् ।

ग्राविष्कृताङ्गप्रतिकर्मरम्यं विभीषणं वाचमुवाच माता ॥ १ ॥

"प्रबाधमानस्य जगन्ति धीमन् ! त्वं सोदरस्याऽतिमदोद्धतस्य ।

ग्रानन्दनो नाकसदां प्रशान्ति तूर्णं विषस्याऽमृतवत् कुरुष्व ॥ २ ॥

कुर्यास्तथा येन जहाति सीतां विषादनीहारपरीतपूर्तिम् ।

स्थितां क्षितौ शान्तशिखाप्रतानां तारामिव वासकरीं जनस्य ॥ ३ ॥

यावन्न संव्रासितदेवसंघः पिण्डो विषस्येव हरेण भीष्मः ।

संग्रस्यतेऽसौ पुरुषाधिपेन दृतं कुलानन्द ! यतस्व तावत् ॥ ४ ॥

#### NOW CANTO XII

- 1. Then to Vibhīṣaṇa whose sleep was over, who had offered worship to the deity, who bestowed mental quietude by a mere glance and who was attractive on account of the visible embellishment of (his) body, (his) mother spoke (these) words.
- 2. "Oh intelligent one, you, delightful to the gods, bring about mental quietude to your co-uterine brother, who is greatly tormenting the worlds and is haughty with excessive arrogance, just as nectar allays poison.
- 3. "You may so arrange that he would give back Sītā whose body is enveloped in the mist of grief, (who is) seated on the ground, whose long stretch of hair is dull and who instills fear in the people like a meteor enveloped in the mist of poison, which has fallen on the earth with its blaze of fire extinguished.
- 4. Oh joy of (our) family! exert (yourself) before (Rāvaņa) who has greatly terrified the hosts of gods, who is

हता जनस्थानसदो निकाया:, कृता जितोत्खातभटद्रुभा पूः।
सदांसि दग्धानि विधेयमस्मिन् यद् बन्धुना तद् घटयस्व तस्मिन्"।। १।।
चिकीर्षिते पूर्वतरं स तस्मिन् क्षेमंकरेऽर्थे मृहुरीर्यमाण:।
मात्राऽऽतिमात्रं शुभयैव बुद्धचा चिरं सुधीरभ्यधिकं समाधात्।। ६।।
दौवारिकाभ्याहतशकदूतं सोपायनोपस्थितलोकपालम्।
साशङ्कभीष्माप्तिविशक्तिशाटं द्वारं ययौ रावणमन्दिरस्य।। ७।।
दूरात् प्रतीहारनत: स वार्ता पृच्छन्ननावेदितसंप्रविष्ट:।
सगौरवं दत्तपथो निशाटंरैक्षिष्ट शैलाग्रमिवेन्द्रशत्नम्।। ६।।

diresome like a lump of poison, and is not annihilated by the lord of men, just as the terrific block of poison which was swallowed by Hara (Siva).

- 5. "Hosts (of demons) residing in the Janasthana are slain, the capital is made to have its warriors vanquished, trees uprooted, and houses burnt; accomplish what ought to be done by a brother in this (calamity or position)."
- 6. Being (thus) repeatedly urged with a certainly well-meaning intention by his mother for the beneficient purpose which was already desired (by him) to be accomplished, that well-meaning Vibhīṣaṇa pondered (still) more, for a long time.
- 7. He went to the door of Rāvaṇa's palace where the messengers of Indra were beaten up by the door-keepers, where the Lokapālas had arrived with presents, and wherein were entering the fear-entertaining, terrific demon brethren.
- 8. Asking for news, (Vibhīṣaṇa) who was saluted from a distance by the doorkeepers, who was escorted without being announced and for whom a way was made respectfully by the demons, saw the enemy of Indra (Rāvaṇa) like a mountain summit,

कुगानवर्षां व्यधिक्दमच्चे: सिहासने संक्षयमेघभीमम । निसर्गतीक्ष्णं नयनस्फुलिङ्कं युगान्तबह्नोरिव धमराशिम ॥ ९ ॥ प्रीत्याऽपि दत्तेक्षणसन्निपातं भयं भजङ्गाधिपवद दधानम । तम:समृहाकृतिमप्यशेषानजां प्रथितप्रकाशान ॥ १० ॥ जयन्तं तं रत्नदायं जितमत्यूलोका राविञ्चराः कान्तिभतोऽन्वसर्पन । प्रमुक्तमुक्ताफलमम्बुवाहं संजाततृष्णा देवम्ख्याः ॥ ११ ॥ इव स किङ्करै: कल्पितमिङ्क्तिज्ञै: सम्बाधकं पूर्वसमागतानाम । सिहासनोपाधितचारुबाहरध्यास्त पीठं विहितप्रणामः ॥ १२ ॥ ततो दशास्यः क्षभिताहिकल्पं दीप्राङगुलीयोपलमुढरत्नम । ध्रनेकचञ्चन्नखकान्तिजिह्वं प्रसार्य पाणि समिति बमाषे ॥ १३ ॥

<sup>9. —</sup>seated on a lofty throne lustrous like the fire, terrific like the clouds of destruction, stern by nature, having spark-like eyes, a mass of smoke, as it were, of the (all-destructive) fire at the end of an aeon,

<sup>10. —</sup>instilling fear like the lord of serpents even (if) (his) multitudinous eyes were east out of love, and subduing with (his) radiance one and all of those that emanated light though himself having a form resembling a mass of darkness.

<sup>11.</sup> The demons, who had conquered the mortal world, who were bearing lustre and in whom a thirst (for jewels) has arisen, approached him, the distributor of gems, just as the chiefs of gods that have conquered the world of death and in whom thirst is aroused at the approach of the cloud which showers pearls.

<sup>12. (</sup>Vibhīṣaṇa) who had made (his) salutations and who rested his charming arm on the throne, sat on a seat fetched by servants conversant with (Rāvaṇa's) intention, causing the earlier visitors to shrink (back).

<sup>13.</sup> Then, Ravana, having stretched out (his) palm that resembled an enraged cobra, the gem in the ring on which was

''शक्तै: सुद्विद्भः परिदृष्टकार्यंराम्नातिभिनीतिषु बुद्धिमद्भिः। युष्मिद्धिः सार्धमुपायिविद्भः सिध्यन्ति कार्याणि सुमन्तितानि ॥ १४ ॥ उपेक्षिते वालिखरादिनाशे दग्धे पुरेऽक्षे निहते स-भृत्ये। सैन्ये द्विषां सागरमुत्तितीर्षावनन्तरं बूत यदत्र युक्तम्" ॥ १४ ॥ भुजांसवक्षःस्थलकार्मुकासीन् गदाश्च शूलानि च यातुधानाः। परामृशन्तः प्रथिताभिमानाः प्रोचुः प्रहस्तप्रमुखा दशास्यम् ॥ १६ ॥ ''ग्रखण्डचमानं परिखण्डच शक्तं त्वं पण्डितंमन्यमुदीर्णदण्डः। नराभियोगं नुभजां प्रधान! मन्त्रोन्मुखः कि नयसे गुरुत्वम् ॥ १७ ॥

shining and which bore jewels and which had tongues in the form of sparkling beams from his numerous nails, addressed the assembly.

- 14. "Undertakings which are well deliberated with capable and intelligent friends like you, who have seen action, studied political sciences and are conversant with the (four-fold) remedies, (are bound to) succeed.
- 15. "The destruction of Vali, Khara and others having been disregarded, the city being burnt, Akşa being killed along with his attendants and the army of the enemy being desirous of crossing the ocean, —say what should be done here (under such circumstances)."
- 16. (Respectfully) touching (their) arms, shoulders, broad chests, bows, swords, maces and spikes, the demons, whose pride was well known and whose chief was Prahasta, said to Rāvaņa:
- 17. "Oh Chief of cannibals! Having totally broken down Indra whose pride was industructible and who vainly regarded himself intelligent, why do you, whose might is enhanced and who are inclined to (take) counsel, raise to importance the conflict with a man?

निर्यत्स्फुलिङ्गाकुलधूमराशि किं बूहि भूमौ पिनषाम भानुम् ।

ग्रा दन्तिन्विषिडितपीतिमिन्दुं व्ठीवाम शुब्केक्षुलतास्थिकल्पम् ॥ १८ ॥

सराघवैः किं बत वानरैस्तैर् यैः प्रातराशोऽपि न कस्यविन्नः ।

सस्थाणुकैलासधराऽभिधत्स्व, किं द्यौरधोऽस्तु क्षितिरन्तिरक्षे ॥ १९ ॥

वापल्ययुक्तस्य हरेः कृशानुः समेधितो बालधिभाक् त्वदीयैः ।

शस्त्रेण वध्यस्य गलन्नधाक्षीद् राजन् ! प्रमादेन निजेन लङ्काम्" ॥ २० ॥

ग्रथाऽिक्चतोरस्कमुदीर्णदृष्टिः कृत्वा विवक्षाप्रवणं शरीरम् ।

विवृत्तपाणिविहितोत्तरार्थं विभीषणोऽभाषत यातुधानान् ॥ २९ ॥

"युद्धाय राज्ञा सुभृतैर्भविद्भः संभावनायाः सदृशं यद्क्तम् ।

तत प्राणपण्यैर्वचनीयमेव, प्रज्ञा तु मन्त्रेऽधिकृता न शौर्यम् ॥ २२ ॥

<sup>18. &</sup>quot;Say, shall we powder on the ground the sun from whom will shoot out a mass of smoke mingled with spark? Ah! or shall we spit out, like dry bagasse of sugarcane, the moon sucked up, after being completely squeezed with our teeth?

<sup>19. &</sup>quot;Alas, what with those monkeys (coming here), along with the two Raghu princes with whom even the breakfast of any one of us (will not be provided for)? Oh holder of the Kailāsa together with Śiva, say, if the heaven should be (placed) underneath and the earth up in the sky!

<sup>20. &</sup>quot;Oh King, (it was only) the fire enkindled by your own (men) and resting (burning) on the tail of the monkey which was full of rashness and deserved to be killed with a weapon, falling off, that burnt down Lanka —(all) through (our) own mistake."

<sup>21.</sup> Now, having rendered his body (posture) suitable to his desire to speak, Vibhīṣaṇa, whose chest was bedecked, sight fixed and right-hand stretched out, spoke to the demons, so as to convey a magnificent counsel.

<sup>22. &</sup>quot;Whatever, worthy of (your) prestige, has been spoken by you, who have been well maintained by the King for

CANTO XII ] 197

यच्चापि यत्नादृतमन्त्रवृत्तिर्गृहत्वमायाति नराभियोगः।
वशीकृतेन्द्रस्य कृतोत्तरोऽस्मिन् विध्वंसिताशेषपुरो हनूमान्।। २३।।

प्राग्नः प्रमादेन ददाह लङ्कां वध्यस्य देहे स्वयमेधितश्चेत्।

विमुश्य तद् देविधयाऽभिधत ब्रह्मास्त्रबन्धोऽपि यदि प्रमादः।। २४।।

जगन्त्यमेयाद्भृतभावमाञ्जि जिताभिमानाश्च जना विचित्राः।

कार्यं तु यत्नं कृष्त प्रकृष्टं मा नीतिगर्भान् सुधियोऽवमन्ध्वम्।। २५।।

वृद्धिक्षयस्थानगतामजस्रं वृत्ति जिगीषुः प्रसमीक्षमाणः।

घटेत सन्ध्यादिषु यो गुणेषु लक्ष्मीनं तं मुञ्चित चञ्चलाऽपि।। २६।।

the sake of war, ought necessarily to be said by those whose life is (their) stake (or price). In (political) counsel, however, discretion is authorised, not bravery.

- 23. "In respect of what (you said), 'A conflict with a man wherein a recourse to counsel has been respectfully and industriously taken by one (Rāvaṇa) who brought Indra under control, attains importance,' Hanumān who devastated the whole city has already made the reply.
- 24. "If fire enkindled by ourselves on the body of one who deserved to be killed, burnt out Lanka by mistake, then say, after considering well with a divine intellect, whether noosing him with the missile of Brahma was also a mistake.
- 25. "The worlds contain diverse temperaments and various types of people who have vanquished ego. You may undertake the utmost effort in (your) task; but do not disregard those of good intellect who are saturated with political strategy.
- 26. "(The Goddess of) Wealth, though fickle, does not abandon (a king) who desires victory, who has been incessantly and properly watching the tendency (of the enemy) obtained in prosperity, decline and stability, and strives along the right course of action such as peace etc.

उपेक्षणीयैव परस्य वृद्धिः प्रनष्टनीतेरिजितेन्द्रियस्य।

मदादियुक्तस्य विरागहेतुः समूलघातं विनिहन्ति याऽऽन्ते।। २७।।

जनानुरागेण युतोऽवसादः फलानुबन्धः सुधियाऽऽत्मनोऽिप।

उपेक्षणीयोऽभ्युमगम्य सिन्धं कामादिषड्वर्गजिताधिषेन।। २८।।

यदा विगृह्णन् न च सन्द्रधानो वृद्धि क्षयं चाऽनुगुणं प्रपश्येत्।

ग्रासीत राजाऽऽवसरप्रतीक्षस्तदा प्रयासं वितथं न कुर्यात्।। २९।।

सन्धौ स्थितो वा जनयेत् स्ववृद्धि हन्यात् परं वोपनिषत्प्रयोगैः।

आधावयेदस्य जनं परैर्वा विग्राह्य कुर्यादवहीनसन्धिम्।। ३०।।

सन्दिश्तिस्नेहगुणः स्वश्तद्भन् विद्वेषयन् मण्डलमस्य भिन्द्यात्।

इत्येवमादि प्रविधाय सन्धिवृद्धिविधेयोऽधिगमाभ्युषायः।। ३९।।

<sup>27. &</sup>quot;Of an enemy who has lost his morals, has not subdued his senses and is possessed of vanity and other (vices), prosperity which is the cause of disaffection and is, therefore, destructive in the end, even as to cause annihilation along with the roots, ought certainly to be disregarded.

<sup>28. &</sup>quot;By a king whose understanding is good and who has subdued the group of six defects, such as desire and others, ought, after having contracted a treaty, to be disregarded even one's decline which is accompanied by the affection of the people and has fruit as its result (or aim).

<sup>29. &</sup>quot;And when a warring king who seeks peace, does not perceive commensurate gain or loss, then, he should keep waiting for a (suitable) opportunity (and) should not undertake vain efforts.

<sup>30. &</sup>quot;Abiding by peace (terms) he should either produce his own gain, or kill the enemy by use of secret actions, or allure away his people or make him discard peace, after setting him at war with others.

<sup>31. &</sup>quot;Causing his enemies to hate (one another), he who has exhibited the quality of love, should break up his

मत्वा सहिष्णूनपरोपजप्यान् स्वकानधिष्ठाय जलान्तदुर्गान् ।

द्वमाद्रिदुर्लञ्चयजलाप्रधृष्यान् वर्धेत राजा रिपुविग्रहेण ॥ ३२ ॥

शक्नोति यो न द्विषतोऽभिहन्तुं विहन्यते नाऽप्यबलैद्विषद्भिः ।

स श्रावराहं कलहं विदध्यादासीत दुर्गादि विवर्धयंश्च ॥ ३३ ॥

प्रयाणमान्नेण परे प्रसाध्ये वर्तेत यानेन कृताभिरक्षः ।

श्रशक्नुवन् कर्तुमरेविधातं स्वकर्मरक्षां च परं श्रयेत ॥ ३४ ॥

एकेन सन्धिः कलहोऽपरेण कार्योऽभितो वा प्रसमीक्ष्य वृद्धिम् ।

एवं प्रयुञ्जीत जिगीषुरेता नीतीविजानन्नहितात्मसारम् ॥ ३४ ॥

<sup>(</sup>enemy's) circle of allies. Having manoeuvred this and such other things, should be contracted peace, which is the means of prosperity.

<sup>32.</sup> Having honoured one's own forbearing men who are not secretly negotiable by the enemies and having resorted to fortresses (situated) near (or in) water-reservoirs and unassailable on account of woods, mountains and water hard to cross, a king should prosper by a war with the enemy.

<sup>33.</sup> The king who can neither kill the enemies nor is also invaded by the powerless enemies, should instigate (among enemies) a conflict, like that of a dog and a boar, and wait strengthening forts and other (means).

<sup>34. &</sup>quot;If the enemy be vanquishable merely by marching against him, (the king) should, after having made security arrangements, march forward. But, (if) unable to effect the destruction of the enemy and the protection of one's self, (he) should seek protection from another."

<sup>35.</sup> Or, having fully well perceived all round gain, peace should be made with one and conflict with another. Thus should (a king), desirous of victory and well aware of the enemy's and his own prowess, adopt these stratagems.

स्वया तु लोके जिततो विरागः प्रकोपितं मण्डलिमिन्द्रमुख्यम् ।

रामे तु राजन् ! विपरीतमेतत् पश्यामि तेनाभ्यधिकं विपक्षम् ॥ ३६ ॥

एकेन वाली निहतः शरेण सृहत्तमस्ते, रिचतश्च राजा ।

यदैव सुग्रीवकिषः परेण, तदैव कार्यं भवतो विनष्टम् ॥ ३७ ॥

प्राकारमात्रावरणः प्रभावः खरादिभियों निहत्तैस्तवाऽभूत् ।

लङ्काप्रदाहाक्षवधद्वुभङ्गः क्लाम्यत्यसावष्यधुनाऽऽतिमात्रम् ॥ ३८ ॥

षड्वर्गवश्यः परिमूढबन्धुष्टिक्ष्मित्रो विगुणैष्ठपेतः ।

मा पावयुद्धं द्विरदेन कार्षोर्नम क्षितीन्द्रं प्रणतोपभोग्यम् ॥ ३९ ॥

रामोऽिष दाराहरणेन तप्तो, वयं हत्वैबंग्धुभिरात्मतुल्यः ।

तप्तस्य तप्तेन यथाऽऽयसो नः सिन्धः परेणाऽस्तु विमुञ्च सीताम् ॥ ४० ॥

<sup>36. &</sup>quot;However, disaffection has been created in the world, by you; the circle (of kings) led by Indra has been angered; but with Rama, Oh King, this is (just) the opposite; on that account, I apprehend the adversary as superior.

<sup>37. &</sup>quot;Just when your best friend Vāli was killed with one arrow and the monkey Sugrīva was installed (as) the king, exactly then, the cause of your majesty was totally lost.

<sup>38. &</sup>quot;On account of Khara and others being slain, even that prowess of yours which was confined only to the ramparts as its fencing, now wanes excessively on account of the burning of Lanka, the slaying of Akşa and the devastation of trees.

<sup>39. &</sup>quot;You, who are under the sway of the six vices, whose well-wishers are extremely foolish and who are riddled with vicious people, shall not undertake a fight on foot with an elephant. Bow down to that King (Rama), useworthy to those who bow (before him).

<sup>40. &</sup>quot;Rama too is enraged by the abduction of (his) wife; we (are grieved) by the killing of kinsmen who were as good as ourselves. Like the welding of heated iron with heated iron, let us have peace with the enemy; release Sītā.

सन्धिक्षतं मण्डलचण्डवातंरमषंतीक्षणं क्षितिपालतेजः ।
सामाम्भसा शान्तिमुपैतु राजन् ! प्रसीद, जीवाम सबन्धुभृत्याः ॥ ४९ ॥
अपक्वकुम्भाविव भङ्गभाजौ राजिन्नयातां मरणं समानौ ।
वीर्ये स्थितः किन्तु कृतानुरागो रामो भवांश्चोत्तमभूरिवैरी ॥ ४२ ॥
दण्डेन कोशेन च मन्यसे चेत् प्रकृष्टमात्मानमरेस्तथापि ।
रिक्तस्य पूर्णेन वृथा विनाशः पूर्णस्य भङ्गे बहु हीयते तु ॥ ४३ ॥
क्लिष्टात्मभृत्यः परिमृग्यसम्पन् मानौ यतेताऽपि ससंशयेऽथें ।
सन्देहमारोहित यः कृतार्थो नूनं र्रात तस्य करोति न श्रीः ॥ ४४ ॥
शक्यान्यदोषाणि महाफलानि समारभेतोपनयन् समाप्तिम् ।
कर्माणि राजा विहितानुरागो विपर्यये स्याद् वितथः प्रयासः ॥ ४५ ॥

<sup>41. &</sup>quot;Let the king (Rāma's) lustre, inflammed by the violent winds of his circle (of allies) and severe on account of his wrath, attain coolness by the water of peace! Be pleased, Oh King; let us live along with (our) kinsmen and dependents.

<sup>42. &</sup>quot;Like two unbaked jars that suffer a breakage, Oh King, two equals would attain death (if they fight each other). Rāma, however, has abided by valour and has aroused affection (among his allies); (on the other hand), you have the best and very many (for your) enemies.

<sup>43. &</sup>quot;If you regard yourself as superior to the enemy on account of (your) army and treasury, even then the destruction of the empty (Rāma) by (you) who are full is futile; but much (more) would be lost in the destruction of (one like you who is) full.

<sup>44. &</sup>quot;One, for whom wealth has to be sought after and one who has highly troubled himself and his servants (for that purpose), may try even for a dubious purpose. But the Goddess of Wealth does not entertain love for him who has fulfilled his objectives (and still) embarks on doubt(ful tasks).

<sup>45. &</sup>quot;A king who has induced affection may undertake possible and flawless actions which bear high fruits (for) bringing

जेतं न शक्यो नृपितः सुनीतिर्दोषः क्षयादिः कलहे ध्रुवश्च ।
फलं न किंचित्र शुभा समाप्तिः कृतानुरागं भृिव सन्त्यजाऽरिम् ॥ ४६ ॥
स्विन्मित्रनाशो निजमित्रलाभः समैतसैन्यः स च मित्रकृच्छ्रे ।
भोग्यो वशः पश्य शरेण शत्रोः प्रसाधितो वालिवधे न कोऽर्थः ॥ ४७ ॥
लोभाद् भयाद् वाऽऽभिगतः कपीन्द्रो न राधवं, येन भवेद् विभेद्यः ।
स्थितः सतां वर्त्मिन लब्धराज्यः प्रतिप्रियं सोऽभ्यगमिच्चकीर्षुः ॥ ४८ ॥
फलाशिनो निर्झरकुञ्जमाजो दिच्याङ्गनानङ्गरसानभिज्ञाः ।
न्यग्जातयो रत्नवरैरलभ्या मुख्याः कपीनामिष नोषज्याः ॥ ४९ ॥

them to (proper) conclusion; but, in the opposite (case), the great labour (may prove) fruitless.

<sup>46. &</sup>quot;A king whose policies are good is not possible to be conquered; and, in conflict, ruin and other evils are certain; (there is) no fruit nor auspicious end; leave (alone) the enemy who has infused love in the world.

<sup>47. &</sup>quot;Destruction of your friend (Vāli), acquisition of a friend (Sugrīva) for one's self, and he (too) along with his army, useful and subservient in the calamity on his friend (Rāma)—see what objective has not been achieved by the arrow of the enemy in the slaying of Vāli?

<sup>48.</sup> Neither through avarice nor through dread has the lord of the monkeys gone to Rāma, so that he may be amenable to defection. He has abided by the path of the good and has acquired (his) kingdom; he went to (Rāma) for doing (him) a good (turn) in return.

<sup>49. &</sup>quot;Eating fruit, resorting to groves and springs, unacquainted with the joys of sex (Cupid) with divine damsels, belonging to a lower species, not obtainable by excellent jewels, the (other) chiefs of monkeys too are not amenable to secret overtures.

कृताभिषेको युवराजराज्ये सुग्रीवराजेन सुताविशेषम्।
ताराविधेयेन कथं विकारं तारासुतो यास्यित राक्षसार्थम्।। ५०।।
पश्यामि रामादिधकं समं वा नाऽन्यं, विरोधे यमुपाश्रयेम।
दत्त्वा वरं सानुशयः स्वयम्भूरिन्द्रादयः पूर्वतरं विरुद्धाः।। ५९।।
दुर्गाश्रितानां बहुनाऽऽपि राजन्! कालेन पार्ष्वणग्रहणादिहेतुः।
दुर्गोपरोधं न च कुर्वतोऽस्ति शत्नोश्चिरेणाऽपि दशास्य! हानिः।। ५२।।
शस्त्रं तरूर्वीधरमम्बुपानं वृत्तिः फलैनों गजवाजिनार्यः।
राष्ट्रं न पश्चान्न जनोऽभिरक्ष्यः, कि दुःस्थमाचक्ष्व भवेत् परेषाम्।। ५३।।
सन्धानमेवाऽस्तु परेण तस्मान्नाऽन्योऽभ्युपायोऽस्ति निरूप्यमाणः।
नूनं विसन्धौ त्विष सर्वमेतन्नेष्यन्ति नाशं कपयोऽचिरेणं'।। ५४।।

<sup>50. &</sup>quot;Coronated, as not different from his own (son), to the office of the Crown-Prince by King Sugrīva who was to be guided by Tārā, how will (Angada), the son of Tārā, undergo a change for the sake of a demon?

<sup>51. &</sup>quot;I do not perceive another one superior or equal to Rāma whom we can confront in conflict; the self-born Creator is repentant after having given a boon (to you), (and) Indra and others have been opposed (to you) since long back.

<sup>52. &</sup>quot;For those who take shelter in a fortress, Oh King, (there does arise), after a long time, a cause (of trouble), like seizure by the rear troops (or kings) and others. But, for the enemy who lays a seige on the fortress, Oh Rāvaṇa, there is no loss, even after long.

<sup>53. &</sup>quot;(Their) weapon, viz., trees and mountains, drink, viz., water, livelihood on fruits, with no elephants, horses and women, and no country (to be left) behind—say, what evil can befall the enemy.

<sup>54. &</sup>quot;Therefore, let there only be peace with the enemy; no other means is being perceived. Verily, if you make no peace, the monkeys will, before long, reduce all this to ruin."

विभीषणोक्तं बहु मन्यमानः प्रोन्नम्य देहं परिणामनम्रम् ।
स्खलद्वलिर्वार्धककम्प्रमूर्धा मातामहो राष्ठणमित्युवाच ।। ५५ ॥
"एकः पदातिः पुरुषो धनुष्मान् योऽनेकमायानि वियद्गतानि ।
रक्षःसहस्राणि चतुर्वशाऽऽदीत् का तत्र वो मानुषमात्रशङ्का ॥ ५६ ॥
ब्रह्माषिभिर्नूनम्यं सदेवैः सन्तापितै रात्रिचरक्षयाय ।
नराक्रतिर्वानरसैन्यशाली जगत्यजय्यो विहितोऽभ्युपायः ॥ ५७ ॥
वज्राभिघातैरिवरुणमूर्तेः फेनैर्जलानामसुरस्य मूर्ध्नः ।
चकार भेदं मृदुभिर्महेन्द्रो यथा तथैतत् किमपीति बोध्यम् ॥ ५८ ॥
क्व स्त्रीविषद्याः करजाः क्व वक्षो दैत्यस्य शैलेन्द्रशिलाविशालम् ।
संपश्यतैतद द्यसदां सुनीतं बिभेद तैस्तन्नरसिहम्रातः ॥ ५९ ॥

<sup>55.</sup> Regarding the speech of Vibhīṣaṇa (as) highly (important), the maternal grandfather (Mālyavān) whose wrinkles hung loose and whose head was tremulous due to old age, spoke thus to Rāvaṇa, after having straightened up his body which was bent through age:

<sup>56. &</sup>quot;What (sort of) wrong impression of yours is (that) he is mere human being, who, a single man, fighting on foot and bearing a bow, killed fourteen thousand demons who used many magic jugglaries and occupied the sky?

<sup>57. &</sup>quot;Verily invincible in the world, this one who has a human form and is equipped with an army of monkeys, is a means forged by the tormented brāhmaṇa-sages, along with the gods, for the destruction of the demons.

<sup>58. &</sup>quot;It ought to be realised that this is something as queer as the (fact) that by means of the delicate foam of water Mahendra caused the rupture of the demon (Vrtra) whose form had not been injured even by the blows of the adamant!

<sup>59. &</sup>quot;Where are the nails bearable (even) to women and where are the demon's (Hiranyakasipu's) chest, as broad as a boulder from the loftiest mountain? Behold, this successful

प्रमादवांस्त्वं क्षतधर्मवर्ता गतो मुनीनामि शतुभावम् ।
कुलस्य शान्ति बहु मन्यसे चेत् कुरुष्व राजेन्द्र ! विभीषणोक्तम्'' ॥ ६० ॥
घोषेण तेन प्रतिलब्धसंज्ञो निद्राविलाक्षः श्रूतकार्यसारः ।
स्फुरद्घनः साम्बुरिवाऽन्तरीक्षे वाक्यं ततोऽभाषत कुम्भकणः ॥ ६१ ॥
"क्रियासमारम्भगतोऽभ्युपायो नृद्रव्यसम्पत् सहदेशकाला ।
विपत्प्रतीकारयुताऽऽर्थसिद्धिर्मन्त्राङ्गमेतानि वदन्ति पञ्च ॥ ६२ ॥
न निश्चितार्थं समयं च देशं क्रियाभ्युपायादिषु योऽतियायात् ।
स प्राप्नुयान् मन्त्रफलं, न मानी काले विपन्ने क्षणदाचरेन्द्र ! ॥ ६३ ॥
स्रौष्ण्यं त्यजेन्मध्यगतोऽपि भानुः शैत्यं निशायामथवा हिमांशुः ।
अनर्थम्लं भुवनावमानी मन्ये न मानं पिशिताशिनाथ ! ॥ ६४ ॥

stratagem of the gods, (viz.,) that with those (nails), he whose form was of a man-lion, tore up that (chest)!

- 60. "If you, possessed of insanity, have abandoned the righteous path and have attained enmity even with the sages, greatly prize peace to your family, Oh best of kings, do what is told by Vibhīṣaṇa."
- 61. Then Kumbhakarna who had regained wakefulness by that loud voice, whose eyes were turbid with sleep, who had heard the purport of the business, addressed a speech, like a watery cloud thundering in the sky:
- 62. "They declare these five as the aspects of (good) counsel: the remedy inherent in the beginning of an action, resources of men and materials, being with the (proper) place and time, being united with the counteraction against calamity, and the success of the objective.
- 63. "He who does not transgress the objective, and time and place settled with due regard to the means of undertaking etc. would acquire the fruit of counsel, not an egotist (like you), Oh lord of demons, when the time(for counsel)has already passed.
  - 64. "Even the sun that has risen to the meridian may

तथाऽपि वक्तुं प्रसभं यतन्ते यन्मिद्धधाः सिद्धिमभीष्सवस्त्वाम् ।

विलोमचेष्टं विहितावहासाः परैहि तत् स्नेहमयैस्तमोभिः ॥ ६४ ॥

कूराः क्रियाः ग्राम्यमुखेषु सङ्गः पुण्यस्य यः संक्षयहेतुरुक्तः ।

निषेवितोऽसौ भवताऽऽतिमानं फलत्यवत्गु ध्रुवमेव राजन् ! ॥ ६६ ॥

दत्तं न कि के विषया न भुक्ताः स्थितोऽस्मि वा कं परिभूय नोच्चेः ।

इत्थं कृतार्थस्य सम ध्रुवं स्यान्मृत्युस्त्वदर्थे यदि कि न लब्धम् ॥ ६७ ॥

कि दुर्नयैस्त्वय्युदितैर्मृषाऽर्थेवीयेण वक्ताऽस्मि रणे समाधिम् ।

तिस्मन् प्रमुप्ते पुनिरित्थमुक्त्वा विभीषणोऽभाषत राक्षसेन्द्रम् ॥ ६८ ॥

give up heat; or, the moon (may discard) coolness at night; but I think, Oh Lord of demons, an egotist who scorns the world (would) not (abandon) his pride.

- 65. "Even then, the fact that persons like me, desirous of victory and subjected to great ridicule by others, try to speak importunely to you, whose actions are adverse, is indeed due to the folly of affection.
- 66. "Oh King, cruel deeds and addiction to vulgar pleasures which are said to be the cause of complete ruin (and) which have been excessively resorted to by you, will certainly fructify in no charming manner.
- 67. "What has not been given away? What sensuous pleasures have not been enjoyed? Or, after defeating which one, have I not stood supermost? If, for your sake, death were certainly to befall me whose desires are thus gratified, whatever will not be obtained (by me)?
- 68. "What is the use of evil policies advocated to you with futile objectives? I shall pronounce the rebuttal (of that) argument through valour in the battle." He, having slept again after speaking thus, Vibhīṣaṇa spoke to the Lord of demons.

''निमित्तशून्यै: स्थगिता रजोिभिर्विशो, मरुद्भिर्विकृतैर्विलोलैः ।
स्वभावहीनैर्मृगपिक्षघोषैः क्रन्दन्ति भर्तारिमवाऽभिपन्नम् ॥ ६९ ॥
उत्पातजं छिद्रमसौ विवस्वान् व्यादाय वक्त्राकृति लोकभीष्मम् ।
श्रत्तुं जनान् धूसररिमराशिः सिहो यथा कीर्णसटोऽप्र्युदेति ॥ ७० ॥
मागं गतो गोत्रगुरुर्भृगूणामगस्तिनाऽऽध्यासितविन्ध्यश्रङ्गम् ।
संदृश्यते शक्रपुरोहितोऽह्मि क्ष्मां कम्पयन्त्यो निपतन्ति चोलकाः ॥ ७१ ॥
मासं हतानामिव राक्षसानामाशंसवः क्रूरिगरो छवन्तः ।
क्रव्याशिनो दीप्तकृशानुवक्त्रा भ्राम्यन्त्यभीताः परितः पुरं नः ॥ ७२ ॥
पयो घटोध्नीरिष गा दुहन्ति मन्दं विवर्णं विरसं च गोषाः ।
हव्येषु कीटोपजनः सकेशो न दीप्यतेऽग्निः सुसमिन्धनोऽषि ॥ ७३ ॥

<sup>69. &#</sup>x27;Enveloped in dust particles (raised) by severe, gusty breezes blowing without cause, the quarters are, as it were, lamenting (their) dead husband, by means of the loud unnatural cries of beasts and birds.

<sup>70. &</sup>quot;Having expanded (opened wide) the hole that was created by a natural calamity whose form is like a mouth which is terrific to the world, that sun whose multitudes of rays are dusty is rising up to devour the people, like a lion with a dishevelled mane.

<sup>71. &</sup>quot;Venus, the family priest of the Bhrgus, has gone to the path of the crest of the Vindhyas resided upon by Agasti (the South); the priest of Indra (Jupiter) is seen during daytime; and meteors, causing the earth to quake, are shooting down.

<sup>72. &</sup>quot;As though coveting the flesh (of men) that (will be) killed, and howling, carnivorous animals whose cries are ferocious and whose mouths resemble burning fire, roam about undaunted around our city.

<sup>73. &</sup>quot;The cowherds are milking scanty, colourless and tasteless milk from (their) cows, though the udders are like jars.

तस्मात् कुरु त्वं प्रतिकारमिस्मन् स्तेहान्मया रावण ! भाष्यमाणः ।
वदन्ति दुःखं ह्यनुजीविवृत्ते स्थिताः पदस्थं परिणामपथ्यम् । ७४ ॥
विरुग्णसंकीणंविपन्नभिन्तैः प्रक्षुण्णसंह्रीणशितास्त्रवृक्णैः ।
यावन्नराशैनं रिपुः शवाशान् सन्तर्पयत्यानम तावदस्मै" ॥ ७५ ॥
भूभङ्गमाधाय विहाय धैयँ विभीषणं भीषणरूक्षचक्षुः ।
गिरं जगादोग्रपदामुद्दयः स्वं स्फावयन् शक्ररिपुः प्रभावम् ॥ ७६ ॥
"शिला तरिष्यत्युदके न पणं ध्वान्तं रवेः स्यन्तस्यित वह्निरिन्दोः ।
जेता परोऽहं युधि जेष्यमाणस्तुत्यानि मन्यस्व पुलस्त्यनप्तः ! ॥ ७७ ॥

Though having the best fuel, the fire in which insects are born and which becomes full of hair, does not blaze in (spite of) the offerings. [Or There is a litter of insects along with hair in the offerings (and) the fire, though it has good fuel faggots, does not blaze.]

- 74. "Therefore, Oh Rāvaṇa, being addressed by me through love, employ the (right) counter-remedy in this matter. For, those who have adopted the position of dependents, speak to one occupying a high post regarding an unhappy thing which is beneficial in its result.
- 75. "While the enemy does not satiate the eaters of dead bodies with the demons mutilated, scattered about, dead, smashed, pounded, humiliated and cut up with sharp missiles, you do bow down to him (Rāma)."
- 76. Having assumed a knit on his eyebrow (and) having abandoned patience, the tall enemy of Indra, whose eyes were terrific and harsh, addressed a speech, the words in which were fierce, exaggerating his own prowess:
- 77. "A boulder will float in water, not a leaf; darkness will ooze from the sun and fire from the moon; I, the greatest conquerer in war being conquered! Oh grandson of Pulastya! regard (all these) as equal, (i.e., equally impossible).

प्रिनिर्दृतं भूतिषु गूढवैरं सत्कारकालेऽिष कृताभ्यसूयम्।
विभिन्नकर्माशयवाक् कुले नो मा ज्ञातिचेलं भुवि कस्यचिद् भूत्।। ७८।।
इच्छन्त्यभीक्षणं क्षयमात्मनोऽिष न ज्ञातयस्तुल्यकुलस्य लक्ष्मीम्।
नमन्ति शतून् न च बन्धुवृद्धि सन्तत्यमानैर् हृदयै: सहन्ते।। ७९।।
त्वयाऽद्य लङ्काश्मिभवेऽितहर्षाद् दुष्टोऽितमात्रं विवृतोऽन्तरात्मा।
धिक् त्वां मृषा ते मिष दुःस्थबुद्धिर्" वदिन्नवं तस्य दवौ स पाष्टिणम्।।ऽ।।
ततः स कोपं क्षमया निगृह्णन् धैर्यण मन्यं विनयेन गर्वम्।
मोहं धियोत्साहवशादशिक्तं समं चतुर्भः सिचवैद्दस्थात्।। ऽ१।।
उवाच चैनं क्षणदाचरेन्द्रं "सुखं महाराज विना मयाऽऽस्व ।
मूर्खातुरः पश्यकटननश्नन् यत्सामयोऽसौ निष्वां न दोषः।। ऽ२।।

<sup>78. &</sup>quot;May none in our family have in this world an accursed relative who is discontented in (their) prosperity, harbours secret enmity and entertains envy even at the time of honour, and whose actions, intentions and speech are contradictory.

<sup>79. &</sup>quot;Kinsmen always wish (prefer) even for their own ruin, (but) not the prosperity of one of the same family; they salute the enemies and do not brook, in their burning hearts, the prosperity of their relatives.

<sup>80 &</sup>quot;In the (event of) an attack on Lanka, today, you have, with great ecstasy, revealed, beyond limit, your wicked inner soul. Fie upon you! False is thy conception about my being in distress." Saying so, he gave him (Vibhīṣaṇa) a kick.

<sup>81.</sup> Then, restraining his wrath with forgiveness, grief with courage, pride with modesty, embarassment with reason, powerlessness with determination, (Vibhīṣaṇa) stood up with (his) four advisers;

<sup>82. — &</sup>quot;and said to that Lord of demons, "Oh mighty King, Bhatti—14

करोति वैरं स्फुटमुच्यमानः प्रतुष्यिति श्रोत्रसुखैरपथ्यैः।

विवेकशून्यः प्रभुरात्ममानी महाननर्थः सुहृदां बतायम्।। ८३।।

श्रीडन् मुजङ्गेन गृहानुपातं कश्चिद्यथा जीवित संशयस्थः।

संसेवमानो नृपति प्रमूढं तथैव यज्जीवित सोऽस्य लाभः।। ८४।।

दत्तः स्वदोषैर्भवता प्रहारः पादेन धम्ये पथि मे स्थितस्य।

स चिन्तनीयः सह मन्त्रिमुख्यैः कस्याऽवयोर्लाधवमादधातुः।। ८४।।

इति वचनमसौ रजनिचरपति बहुगुणमसञ्चत्प्रसभममिदधत्।

निरगमदभयः पुरुषरिपुपुराञ्चरपतिचरणौ निवतुमरिनृतौ।। ८६।।

live happily without me. It is no fault of the physicians if a foolish patient, not consuming bitter (though) wholesome (medicine) remains afflicted with disease.

- 83. "A king void of reason, proud of himself, harbouring enmity when spoken to openly, and is highly delighted by unwholesome (things) that are pleasurable to the ear—Alas! this is, indeed, a great disaster for friends.
- 84. "Just as some person playing with a serpent and going from house to house lives in fear, so also it is an achievement of one that though serving an utterly foolish king one remains alive.
- 85. "On account of your own faults, you have administered a kick with the leg to me who abides by the righteous path. It ought to be considered by you along with (your) chief ministers, as to which one of us two should that (kick) bestow lowliness?"
- 86. Forcefully addressing the Lord of the demons this speech full of many qualities, more than once, the dauntles (Vibhīṣaṇa) went out from the capital of the enemy of men, for extolling the feet of King (Rāma) which were praised (even) by the enemy.

अथ तमुपगतं विदितसुचरितं पवनसुतिगरा गिरिगुरुहृदय:।
नृपतिरमदयन् मुदितपरिजनं स्वपुरपतिकरै: सलिलसमुदयै:।। ८७।।

इति भट्टिकाच्ये विभीषणागमनो नाम द्वादशः सर्गः ॥ ( प्रसन्त्रकाण्डे भाविकत्वप्रदर्शनस् तृतीयः परिच्छेदः )

<sup>87.</sup> Now, king (Rāma), whose heart was great, delighted him who had approached, whose noble behaviour was announced through the words of (Hanumān), the Son of the Wind, and whose retinue (also) was pleased with the showers water that were poured on his head by Rāma indicative of his coronation and made him the lord of his own city, (viz., Lankā).

Here ends canto XII of Bhattikāvya named

THE ARRIVAL OF VIBHIŞANA

# ग्रथ त्रयोदशः सर्गः

चारसमीरणरमणे हरिणकलङ्क-किरणावली-सविलासा।
ग्राबद्धराममोहा वेलामूले विभावरी परिहीणा।। १।।
बद्धो वासरसङ्गे भीमो रामेण लवणसिललावासे।
सहसा संरम्भरसो दूरारूढरिवमण्डलसमो लोले।। २।।
गाढगुरुपुङ्खपीडा-सधूमसिललारि-सम्भव-महाबाणे ।
ग्रारूढा सन्देहं रामे समहीधरा मही सफिणसभा।। ३।।
घोरजलदिन्तसंकुल-मृहमहापङ्ककाहल-जलावासम् ।
आरीणं लवणजलं सिमद्धफलबाणविद्ध-घोरफिणवरम्।। ४।।

#### NOW CANTO XIII

- 1. The night that was full of grace on account of rows of moonrays and brought unconsciousness to Rāma, ended on the edge of the seashore which was delightful with pleasurable breezes.
- 2. At the touch (dawn) of the day, a terrific emotion of wrath, resembling the orb of the sun risen far up, was suddenly fixed by Rāma on the ever-moving reservoir of saline waters.
- 3. Towards Rāma who held a huge arrow, in which was produced fire with smoke by the pressing of its firm and heavy tip, the earth, along with the mountains and the assembly of serpents, entertained suspicion.
- 4. The saline water which swarmed with dreadful waterelephants, wherein the marine animals were distressed on account of the tremendous mud that was dried up, and terrific mighty serpents were injured by the arrow with a flaming edge, was dried up all around.

सभयं परिहरमाणो महाहिसञ्चारभासुरं सिललगणम्।

आरूढो लवणजलो जलतीरं हिरिबलागमिवलोलगुहम्।। १।।

चञ्चलतरुहरिणगणं बहुकुसुमाबन्धबद्धरामावासम्।

हिरिपत्लवतरुजालं तुङ्गोरुसिमिद्धतरुवरिहमच्छायम्।। ६।।

वरवारणं सिललभरेण गिरिमहीमण्डल-संवरवारणम्।

वसु-धारयं तुङ्गतरङ्गसङ्ग-परिहीणलोलबसुधा-रयम्।। ७।।

प्रणिपत्य ततो वचनं जगाद हितमायतौ पितर्वारीणाम्।

गङ्गावलिम्बबाह् रामं बहलोरुहरितमालच्छायम्॥ ६।।

"तुङ्गा गिरिवरवेहा, अगमं सिललं, समीरणो रसहारी।

ग्राहमो रिविकरणगणो, माया संसारकारणं ते परमा।। ९।।

<sup>5.</sup> Fearfully avoiding the concourse of water radiant with the movements of huge serpents, the ocean ascended the water-shore whose recesses were astir on account of the advent of the monkey troops;

<sup>6. —</sup>on which hosts of monkeys were bustling about, wherein Rāma's residence was arranged under intertwined trees with plentiful flowers, which had a network of trees with green sprouts (and) which bore cool shadow on account of the tall, massive and radiant trees;

<sup>7. —</sup>which had excellent elephants, which checked the sheet of mountains and the expanse of earth with the flood of its waters, which bore riches and hindered the speed of the rotating earth by the onslaught of its lofty billows.

<sup>8.</sup> Thereafter, the lord of waters, who rested his arms on the Ganges, spoke words beneficial for the future to Rama whose complexion was like that of a massive and wide haritamāla tree, after having bowed down to him:

<sup>9. &</sup>quot;The lofty forms of huge mountains, the impassable water, the wind that sucks up juice (moisture) and the hot host of sunrays—your highest Māyā is the cause of (all this) worldly existence.

द्यायाससंभवारण ! संहर संहारिहमहरसमच्छायम् ।

बाणं, वारिसमूहं संगच्छ पुराणचारुवेहावासम् ।। १० ।।

प्रमुलभहिरसञ्चारं जलमूलं बहलपङ्करुद्धायामम् ।

भण कि जलपिरहीणं सुगमं तिमिकम्बुवारिवारणभीमम् ।। ११ ।।

गन्तुं लङ्कातीरं बद्धमहासिललसञ्चरेण सहेलम् ।

तरुहरिणा गिरिजालं वहन्तु गिरिभारसंसहा गुरुवेहम् ॥ १२ ॥

हरहासरुद्धविगमं परकण्ठगणं महाह्यसमारम्भे ।

छिन्दन्तु रामबाणा गम्भीरे मे जले महागिरिबद्धे ॥ १३ ॥

गच्छन्तु चारुहासा वीररसाबन्ध-रुद्धभयसंबन्धम् ।

हन्तुं बहुबाहुबलं हरिकरिणो गिरिवरोरुवेहं सहसा'' ॥ १४ ॥

<sup>10. &</sup>quot;Oh (Rāma), red with the onset of anger, withdraw the arrow whose lustre resembles the Sun (Fire) of destruction (of the world) (and) join the sea, the abode of your ancient beautiful body.

<sup>11. &</sup>quot;Say, (will) the base of the water reservoir which is devoid of water, (and yet) has its expanses blocked by massive mud and is terrifying by (its) whales, conchs and water-elephants, where the movement of the monkeys cannot be easy, be easily accessible?"

<sup>12. &</sup>quot;Let the monkeys, capable of bearing the weight of the mountains, carry (here a mass of boulders of heavy forms), for reaching the shore (near) Lanka, with ease, by means of a huge bridge built across the water.

<sup>13. &</sup>quot;My deep water being bound down by huge boulders, let the arrows of Rāma sever, in the great battle, the group of the enemy's throats whose destruction was blocked by Hara's (Śiva's) laughter.

<sup>14. &</sup>quot;Let the elephant-monkeys, with sweet smiles, go to kill suddenly the multi-armed Ravana's forces that have checked the onset of fear by (their) continuous pleasure in heroism and whose bodies are as massive as the best mountain."

जिगमिषया संयुक्ता बभूव किपवाहिनी मते दाशरथेः।

बुद्धजलालयित्ता िगिरहरणारम्भ-संभवसमालीला।। १५।।

गुरुगिरिवरहरणसहं संहारिहमारिपिङ्गलं रामबलम्।

ग्राक्ष्वं सहसा खं वरुणालयिवमल-सिललगणगम्भीरम्।। १६॥

ग्रवगाढं गिरिजालं तुङ्गमहाभित्ति-रुद्ध-सुरसञ्चारम्।

ग्रभयहरिरासभीमं करिपरिमलचारुबहल-कन्दरसिललम्।। १७॥

अलिगणविलोलकुसुमं सकमलजलमत्तकुरर-कारण्डवगणम्।

फिणसंकुलभीमगुहं करिदन्तसमूहसरस-वसुधाखण्डम्।। १८॥

अरिवन्दरेणुपिञ्जर-सारसरवहारिविमल-बहुचारुजलम्।

रिवमणिसंभवहिम-हरसमागमाबद्ध-व्हलसुरतरुध्यम्॥। १८॥

- 15. With the consent of Rama (the son of Daśaratha), the monkey-army, that had known the mind of the ocean, became engrossed in effecting the commencement of the fetching of mountains.
- 16. All of a sudden, Rāma's army capable of carrying huge heavy boulders and tawny like the fire of destruction, ascended the sky, deep like the multitudes of the clear waters of the ocean (Varuṇa's abode).
- 17. By them was penetrated the network of mountains which blocked the movement of the gods with their lofty and massive cliffs, which was dreadful on account of the roars of fearless lions and wherein the water in the numerous caves was delightful on account of the scent of elephants' (rut);
- 18. —where the flowers were tremulous on account of the throngs of bees, wherein flocks of geese and ospreys were intoxicated in the water full of lotuses, whose terrific caves were crowded with serpents and where blocks of wet earth were carried by the tusks of elephants;
- 19. —whose clear, plentiful and pleasurable water was attractive by the cackling of cranes and rendered tawny by the

हरिरविवलोलयारण-गम्भीराबद्ध-सरसपुरुसंरावम् ।

घोणासंगमपङ्काविल-सुबलभरसहोरुवराहम् ॥ २०॥
उच्चख्नुः परिरब्धान् किपसङ्घा बाहुभिस्ततो भूमिभृतः ।

निष्ठिप्टदशेषमूर्ध्नः श्रुङ्गविकीणोंष्णरिमनक्षत्वगणान् ॥ २९॥
तुङ्गमहागिरिसुभरा बाहुसमारुद्धभिदुरटङ्का बहुधा।
लवणजलबन्धकामा स्राल्ढा सम्बरं महापरिणाहम्॥ २२॥
बहुधवलवारिवाहं विमलायसगुरु-महासिदेहच्छायम्।
बद्धविहङ्गममालं हिमगिरिमिव मत्तकुरररवसंबद्धम्॥ २३॥
चारुकलहंससंकुलमचण्डसंचार-सारसाबद्धरवम् ॥
सकुसुमकणगन्धवहं समयागमवारिसङ्गविमलायामम्॥ २४॥

lotus-pollen which abounded in the incense of divine trees, produced by the fire born in the sun-stones;

- 20. —where the deep cries of the elephants, which were disturbed by the roars of lions, built up ample noise full of (ferocious) sentiment and where the huge boars dirtied by the mud that stuck to their snouts were capable of bearing weight.
- 21. Then the hosts of monkeys dug up the mountains that were clasped in their hands, that crushed the hoods of (serpent) Seşa and caused deviation of the sun and the groups of constellations.
- 22. (The monkeys) who were heavily burdened with the lofty and massive boulders, who clasped in their hands the breakable cliffs and who had a desire to bind down variously the saline waters, ascended the sky that had vast dimensions,
- 23. —and numerous white clouds, the colour of whose form was that of a huge sword of pure steel, wherein birds had formed rows (garlands), which, like the Himālaya mountain, was endowed with the chirping of intoxicated ospreys;
  - 24. —which was crowded with beautiful sweet-warbling

सहसा ते तरुहरिणा गिरिसुभरा लवणसिललबन्धारम्भे ।

तीरे गिरिमारूढा रामागमरुद्धसभयिरपुसञ्चारम् ॥ २५ ॥

तत: प्रणीता: किवयूथमुख्यैन्यंस्ताः कृशानोस्तनयेन सम्यक् ।

ग्रकम्प्रब्रध्नाग्रनितम्बभागा महार्णवं भूमिभृतोऽवगाढा: ॥ २६ ॥

तेनेऽद्रिबन्धो ववृधे पयोधिस्तुतोष रामो मुमुदे कपीन्द्र: ।

तवास शतुर्ददृशे सुवेल: प्रापे जलान्तो जहुषु: प्लवङ्गाः ॥ २७ ॥

श्रेमुर्ववलगुर्ननृतुर्जजक्षुर्जगुः समुत्युप्तुविरे निषेदुः ।

ग्रास्फोटयांचकुरभिप्रणेद् रेजुर्ननन्दुर्विययुः समीयुः ॥ २८ ॥

swans, wherein a din was built up by soft-flying cranes, where the wind was loaded with the pollen of flowers and whose expanse was clear on account of the contact with rains that came at the proper time.

- 25. At the commencement of the binding down of the saline waters, those monkeys heavily loaded with boulders, suddenly ascended the mountain on the shore whereupon the movements of frightened enemies were restricted by the arrival (appearance) of Rama (at the mountain top).
- 26. Then, fetched by the chiefs of the flocks of monkeys, and properly laid by the Son of Fire, (Nala), the mountains with unshakable bottoms, slopes and top portions sank into the vast ocean.
- 27. The rock-bridge was stretched; the ocean swelled; Rāma was pleased; the lord of the monkeys felt happy; the enemy took fright; the Suvela mountain was seen; the edge of the waters was reached and the monkeys got overjoyed.
- 28. The monkeys roamed (about), bustled, danced, ate, sang, jumped high, sat down, boasted, shouted around, shone, rejoiced, went apart (and) joined together.

गिरिपङ्कचारुदेहं कवकोललवङ्गबद्ध-सुरिभपिरमलम् ।
बहुबहलोरुतरङ्गः परिसरमारूढमुद्धरं लवणजलम् ॥ २९ ॥
लोलं कूलाभिगमे खे तुङ्गामलिनबद्ध-पुरुपिरणाहम् ।
सुरगंगाभरणसहं गिरिबन्धवरेण लवणसिललं रुद्धम् ॥ ३० ॥
आरूढं च सुवेलं तरुमालाबन्धहारि-गिरिवरजालम् ।
रावणचित्तभयङ्करमापिङ्गललोलकेसरं रामबलम् ॥ ३१ ॥
लङ्कालयतुमुलारव-सुभरगभीरोरुकुञ्ज-कन्दरिववरम् ।
वीणारवरसमङ्गम-सुरगणसङ्कुल-महातमालच्छायम् ॥ ३२ ॥
सरसबहुपल्लवाविल-केसरिहन्तालबद्ध-बहलच्छायम् ।
ऐरावणमवपरिमल-गन्धवहाबद्ध-वन्तिसंरम्भरसम् ॥ ३३ ॥

- 29. Overstepping the earth, the saline waters (ocean) whose form was charming with the mineral paste, which had put on the fragrant aroma of caper (kakkola) and cloves, which had numerous huge and lofty billows, ascended (i.e., rose on) the outskirts.
- 30. The saline water which became agitated on reaching the shore, which had acquired an ample wide expanse in the sky, and which was capable of flooding the divine Ganges (Mandākinī), was bound down by the excellent rock-bridge.
- 31. And, Rāma's army, causing fear to the mind of Rāvaṇa and having slightly tawny and rustling mane, ascended the Suvela (mountain) which had a (surrounding) net of excellent mountains attractive on account of the expanse of rows of trees;
- 32. —wherein the recesses of the caves and the deep and wide groves were thickly saturated with the loud shouts of the residents of Lanka and the shadows of huge tamāla trees were crowded with hosts of gods that gathered together for the enjoyment of the notes of lutes;
- 33. —which bore the thick shadows of the kesara, bakula, and hintāla (trees) darkened by juicy and luxuriant foliage, where

तुङ्गतरुच्छायारह-कोमलहरिहारि-लोलपल्लवजालम् ।
हरिणभयङ्करसकुमुम-दावसमच्छिव-विलोलदाडिमकुञ्जम् ॥ ३४ ॥
कलहरिकण्ठविरावं सिललमहाबन्ध-संकुलमहासालम् ।
चलिकसलयसंबद्धं मणिजालं सिललकणमयं विवहन्तम् ॥ ३४ ॥
तुङ्गमणिकरणजालं गिरिजलसंघट्ट-बद्धगम्भीररवम् ।
चारुगुहाविवरसमं सुरपुरसमममरचारणसुसंरावम् ॥ ३६ ॥
विमलमहामणिटङ्कं सिन्दूरकलङ्किपञ्जर-महाभित्तिम् ।
वोरहरिदन्तिसङ्गम-भयरुद्धविभावरी-विहारसमीहम् ॥ ३७ ॥
समहाफणिभीमिबलं भूरिविहङ्गम-तुमुलोरुघोरिवरावम् ।
वारणवराहहरिवर-गोगणसारङ्गसंकुल-महासालम् ॥ ३८ ॥

the sentiment of rage was aroused in the elephants by the wind that bore the aroma of Airavata's rut;

- 34. —which carried a network of green, charming and dancing sprouts that grew in the shadows of lofty trees;
- 35. —which bore the sweet sound from the throats of lions, where the huge  $s\bar{a}la$  trees were distressed on account of the huge bridge on the water, which bore a network of jewels consisting of water particles sticking to the moving leaves;
- 36. —which had a network of high-soaring rays from the gems, where a deep sound was raised by the mutual collision of the mountain water-streams, which had assembly halls in the form of the beautiful cavities of the caves, which were like the city of the gods, which bore the attractive notes of divine bards (gandharvas);
- 37. —whose precipices were formed of big and clear jewels-whose huge slopes were reddish on account of the colour of red lead, where the longings for nocturnal sports was checked by the fear of coming across mighty lions and elephants;
  - 38. —which had terrific caverns full of huge serpents,

चलिकसलयसिवलासं चारुमहीकमलरेणु-पिञ्जरवसुधम् ।
सकुसुमकेसरबाणं लवङ्गतरुतरुण-वल्लरीवरहासम् ॥ ३९ ॥
ग्रमलमणिहेमटङ्कः तुङ्गमहाभित्तिरुद्ध-रुरुपङ्कागमम् ।
ग्रमरारूढपरिसरं मेरुनिवाविल-सरसमन्वारतरुम् ॥ ४० ॥
फलभरमन्थरतरुवर-मविदूरविरूढ-हारिकुसुमापीडम् ।
हरिणकलङ्कमणिसंभव-बहुवारिसुभर-सुगम्भीरगुहम् ॥ ४९ ॥
जलकामदन्तिसंकुल-सहेमरसचारु-धवलकन्दरदेहम् ।
अङ्कुररोहसमच्छवि-रुरुगणसंलीढ-तरलहरिमणिकिरणम् ॥ ४२ ॥

which was saturated with dense, loud and dreadful sounds of multitudinous birds, which had huge sāla trees swarmed by elephants, boars and excellent lions;

- 39. —which bore the grace of the dancing foliage where the ground was reddish with the pollen from beautiful land-lotuses, which held flowery *kesara* and *bāna* trees, which wore the excellent smile of the tender branching fruit-stalks of clove-trees;
- 40. —which resembled Meru which had precipices of clear gems and gold, whose lofty and massive slopes prevented the trekking of the *ruru* (deer) in the mud, whose surroundings were ascended by gods and which had dense (groves of) juicy mand ara trees;
- 41. —where excellent trees were bent under the loads of fruit, which wore a wreath of attractive flowers produced not far away (i.e., nearby), whose deep caves were flooded with the plentiful waters originating in the moon-stones;
- 42. —where the beautiful white frames of the caves, full of melted gold, were crowded with elephants desirous of water and where the scintillating rays of the green emeralds whose hues resembled green grass-blades, were, (for that reason), licked by flocks of ruru (deer);

गाढसमीरणसुसहं भीमरवोत्तुङ्ग-वारिधरसंघट्टम् ।

धवलजलवाहमाला-संबन्धाबद्ध-हिमधराधरलीलम् ॥ ४३ ॥

लवणजलबन्धसरसं तरुफलसम्पत्तिरुद्ध-देहायासम् ।

लङ्कातोरणवारणमारूढं समरलालसं रामबलम् ॥ ४४ ॥

गुरुपणववेणुगुञ्जा - भेरीपेलोरु - झल्लरीभीमरवम् ।

ढक्काघण्टातुमुलं सन्नद्धं परबलं रणायाससहम् ॥ ४५ ॥

आरूढबाणघोरं विमलायसजाल-गृढपीवरदेहम् ।

चञ्चलतुरङ्गवारण-संघट्टाबद्धचारुपरिणाहगुणम् ॥ ४६ ॥

असितोमरकुन्तमहा-पट्टिशभल्लवरबाण-गुरुपुरुमुसलम् ।

वीररसालङ्कारं गुरुसंचारहयदन्ति-समहोकम्पम् ॥ ४७ ॥

<sup>43. —</sup>which was capable of withstanding violent breezes, on which the lofty clouds (producing) terrific thunders dashed against one another, which, on account of the close contact of white clouds, had put on the grace of the Himālaya mountain.

<sup>44.</sup> Craving for a battle, Rāma's army, which was joyful at the binding down of the ocean, whose physical fatigue was checked (removed) by the abundance of the fruits on trees, and which laid a siege on the outer gates of Lankā, ascended (Suvela).

<sup>45. (</sup>Then) got ready with armour, the enemy's army which produced a terrific din of huge musical instruments (paṇava), flutes, drums, kettle-drums, blow-horns and large cymbals and raised the loud din of hand-drums (dhakkas) and bells and which was capable of withstanding the exertion of war;

<sup>46. —(</sup>the army) that was dreadful with (the) arrows fixed, whose stout bodies were covered with clean chain mail and which had put on the quality of an attractive vastness on account of the mutual collision of restive horses and elephants;

<sup>47. —(</sup>the army) which carried swords, javelins, lances,

ते रामेण सरमसं परितरला हरिगणा रणसमारम्भे।

रुद्धा लङ्कापरिसरभूधरपरिभङ्गलालसा धीररवम् ॥ ४८ ॥

जलतीरतुङ्गतरुवर-कन्दरिगरिभित्ति-कुञ्जविवरावासम् ।

भीमं तरुहरिणवलं सुसमिद्धहिमारिकिरण-मालालोलम् ॥ ४९ ॥

रावणवलमवगन्तुं जलभरगुरुतिललवाह-गणसमच्छायम् ।

अट्टतरुमञ्चमन्दिर-तोरणमाला-सभासु समारूढम् ॥ ५० ॥

इति भट्टिकाव्ये सेतुबन्धनं नाम त्रयोदशः सर्गः ।। ( प्रसन्नकाण्डे भाषासमावेशश्चतुर्थः परिच्छेदः )

huge axes, spears, excellent arrows and long heavy maces, which wore the heroic sentiment as its ornament, which produced an earthquake by the horses and elephants that treaded (the earth) heavily.

- 48. Rashly and excessively restive for the commencement of fighting, those monkey troops that bore a keen craving for tearing off (trees) from the mountains on the outskirts of Lanka, were restrained by Rama in severe tones.
- 49. The dreadful monkey-army that occupied water-banks, lofty excellent trees, caves, mountains, slopes, groves and burrows, and which was as unsteady as the rows of the rays of the blazing sun,
- 50. —ascended the terraces, trees, high platforms, mansions, series of outer gates and assembly halls, for assessing Rāvaṇa's army whose colour was like hosts of clouds heavy with water-loads.

Here ends canto XIII of Bhattikavya named
THE BUILDING OF THE BRIDGE

THE BUILDING OF THE BRIDGE

( Part IV of Prasanna-kānda named Bhāsāsamāveśa )

# भ्रथ चर्तुदशः सर्गः

## ( तिङन्तकाण्डः )

ततो दशास्य: स्मरिवह्नलात्मा चारप्रकाशीकृतशत्रुशिक्तः । विमोह्य मायामयराममूध्नि सीतामनीकं प्रजिधाय योद्धुम् ॥ १ ॥ कश्वूनथ समादध्मुः, कोणैभेंयों निजिध्नरे । वेणून् पुपूरिरे, गुञ्जा जुगुञ्जुः करघट्टिताः ॥ २ ॥ वादयाञ्चिक्तरे ढनकाः पणवा दध्वनुर्हताः । काहलाः पूरयाञ्चकुः पूर्णाः पेराश्च सस्वनुः ॥ ३ ॥ मृदङ्गा धीरमास्वेनुर्हतैः स्वेने च गोमुखैः । घण्टाः शिशिञ्जिरे दीर्घं जहादे पटहैर्मुशम् ॥ ४ ॥

#### NOW CANTO XIV

### ( Tinanta-kāṇḍa : Verbal forms )

- 1. Thereafter, Ravana whose mind was afflicted by Cupid (passion) (and) to whom the might of the enemy was revealed by the spies, dispatched the army for fighting, after having beguiled Sītā by means of Rāma's head made by magic.
- 2. Then (they) blew the conchs, beat the drums with drum-sticks and puffed the flutes, and the drums, that were struck with the hands, sounded.
- 3. The tabours began to sound, the beaten drum resounded; they blew the  $k\bar{a}halas$ , and the air-filled peras produced notes.
- 4. The *mṛdaṅgas* produced deep notes and music was produced by the *gomukhas*; the bells tolled for long, and excessive noise was produced by the *paṭaha* drums.

हया जिहेषिरे हर्षाद् गम्भीरं जगजुर्गजा:।

संत्रस्ता: करभा रेटुश्चुकुवु: पत्तिपङ्कतय:॥ ४॥

तुरङ्गाः पुस्फुटुर्भीता: पुस्फुरुवृषभाः परम्।

नार्यश्चुक्षुभिरे मम्लुर्मुमुहु: शुशुचु: पतीन्॥ ६॥

जगर्जुर्जहृषु: शूरा रेजुस्तुष्टुविरे परै:।

बबन्धुरङ्गुलित्राणि सन्नेहु: परिनिर्ययु:॥ ७॥

धनूष्यारोपयाञ्चकुरारुरु रथादिषु।

असीनुद्ववृहुर्दीप्तान् गुर्वीरुच्चिक्षिपुर्गदा:॥ ८॥

शूलानि भ्रमयाञ्चकुर्बाणानादिरे शुभान्।

भ्रेमुश्चुकुर्दिरे रेसुर्ववत्गुश्च पदातय:॥ ९॥

समृत्पेतु: कशाघातै रश्म्याकर्षैर्ममङ्गिरे।

अश्वा: प्रदुद्ववृमीक्षे रक्तं निजगरु: श्रमे॥ १०॥

<sup>5.</sup> The horses neighed through joy, the elephants trumpeted deeply, the frightened baby elephants cried aloud and rows of foot-soldiers hummed.

<sup>6.</sup> The frightened horses ran helter-skelter; bulls became extremely restless; women got agitated, became wearied and unconscious and lamented for their husbands.

<sup>7.</sup> The brave shouted, rejoiced, blazed, were praised by others, fastened finger-thimbles, put on armour, marched out,

<sup>8. —</sup>strung (their) bows, ascended (their) chariots, flourished (their) swords and hurled aloft (their) maces.

<sup>9.</sup> The foot-soldiers whirled (their) spikes, picked up radiant arrows, moved about, jumped, shouted and ran fast.

<sup>10.</sup> The horses leapt up on account of whip-lashes, looked attractive at the pulling of the reins, ran fast on being unleashed and drank (licked) (their own) blood on exhaustion.

गजानां प्रदद्धः शारीन् कम्बलान् परितस्तरः।
तेनुः कक्षां ध्वजांश्चैव समुच्छिश्रियुरुच्छिखान्।। ११॥
विशिश्वासियषांचकुरालिलिङ्गुश्व योषितः।
आजद्युर्मूष्टिन बालांश्च चुचुम्बुश्च सुतिप्रयाः॥ १२॥
गम्भीरवेदिनः संज्ञा गजा जगृहुरक्षताः।
ववृधे शुशुभे चेषां मद्यो, हुष्टेश्च पुष्लुवे॥ १३॥
मृगाः प्रदक्षिणं सत्नुः शिवाः सम्यग् ववाशिरे।
अवामैः पुस्फुरे देहैः प्रसेदे चित्तवृत्तिभिः॥ १४॥
प्राच्यमाञ्जिहिषांचके प्रहस्तो रावणाज्ञया।
हारं, ररङ्चतुर्याम्यं महापार्श्वमहोदरौ॥ १४॥
प्रययाविन्द्रजित् प्रत्यिगयाय स्वयमुत्तरम्।
समध्यासिसिषांचके विरूपाक्षः पुरोदरम्॥ १६॥

<sup>11. (</sup>They) loaded elephants with arms, spread over blankets, fastened belly-straps and hoisted banners with their flaps rising up.

<sup>12. (</sup>They) wished to create confidence in and embraced the young wives; and, fond of their sons, (they) smelt the children on their head and kissed them.

<sup>13.</sup> The elephants which could feel injuries, accepted the suggestions given without being hurt; and their ichor increased and glittered and, overjoyed, (they) jumped.

<sup>14.</sup> The deer paraded rightward; jackals howled auspiciously; (their) bodies throbbed and their mental dispositions were pleased.

<sup>15.</sup> By the command of Ravana, Prahasta desired to march to the eastern gate. Mahaparśva and Mahodara approached the southern gate.

<sup>16.</sup> Indrajit went to the western gate. (Rāvaṇa) himself proceeded to the northern gate. Virūpākṣa wished to remain at the centre of the city.

शुश्रावं रामस्तत्सवं प्रतस्थे च ससैनिकः।

विस्फारयांचकारास्त्रं बबन्धाऽथ च बाणधी।। १७॥
ईक्षांचकेऽथ सौमितिमनुजज्ञे बलानि च।

नमश्चकार देवेभ्यः पर्णतत्पं मुमोच च।। १८॥
चकासांचकुरुत्तस्थुनेंदुरानिशरे दिशः।
वानरा भूधरान् रेधुबंभञ्जुश्च ततस्तरून्।। १९॥
दवाल भूनंभो रक्तं गोष्पदप्रं ववर्ष च।
मृगाः प्रससृपुर्वामं खगाश्चुकुविरेऽग्रुभम्॥ २०॥
उक्का दवृशिरे दीप्ता रुरुबुश्चाऽशिवं शिवाः।
चक्ष्माये च मही, रामः शशङ्के चाऽशुभागमम्॥ २९॥
रावणः शुश्रुवान् शत्रून् राक्षसानभ्युपेयुषः।
स्वयं युयुत्सयांचके प्राकाराग्रे निषेदिवान्॥ २२॥

<sup>17.</sup> Rāma heard all that and started, accompanied by (his) soldiers; then (he) stretched his bow and fastened two quivers.

<sup>18.</sup> Now, Rama looked at Laksmana and ordered about (his) troops; (he) saluted the gods and abandoned the leaf-bed.

<sup>19.</sup> Then the monkeys shone forth, got up, muttered, pervaded the quarters, dug out boulders and broke down trees.

<sup>20.</sup> The earth cracked up and a cow's foot-printful of blood rained; deer proceeded leftwards and birds hooted inauspiciously.

<sup>21.</sup> Blazing meteors were sighted and jackals howled ominously; the earth quaked and Rama suspected the advent of evil.

<sup>22.</sup> Seated on the front of the rampart, Rāvaņa who had heard that the enemies were desirous of attacking the demons, personally inspired them for fighting.

निरासू राक्षसा बाणान् प्रजहु: शूलपट्टिशान्।

प्रसीश्च वाह्याञ्चकुः पाशैश्चाऽऽचकृषुस्ततै: ॥ २३ ॥

भत्लेश्च बिभिदुस्तीक्ष्णैविविधुस्तोमरैस्तथा।

गदाभिश्चूण्यांचकुः शितैश्चकैश्च चिच्छिदुः॥ २४ ॥

वानरा मुिष्टिभिर्जध्नुदंदंशुदंशनैस्तथा।

निरासुश्च गिरींस्तुङ्गान् द्रुमान् विचकरुस्तथा॥ २४ ॥

लाङ्गूलैर्लोठयाञ्चकुस्तलैनिन्युश्च संक्षयम्।

नर्खश् चचकृतुः कुद्धाः पिपिषुश्च क्षितौ बलात् ॥ २६ ॥

संबभूवुः कबन्धानि प्रोहुः शोणिततोयगाः।

तेरुर्भटास्यपद्मानि ध्वजैः फेणैरिवाबभे॥ २७ ॥

रक्तपङ्को गजाः सेदुर्न प्रचक्रमिरे रथाः॥ २८ ॥

निममञ्जुस्तुरङ्गाश्च गन्तुं नोत्सेहिरे रथाः॥ २८ ॥

<sup>23.</sup> The demons discharged arrows, hurled spears and axes, used swords and pulled broad nooses.

<sup>24.</sup> And, they pierced with sharp crescent-shaped lances and similarly injured with javelins, crushed with maces and tore off with cutting discs.

<sup>25.</sup> The monkeys beat with fists and also bit with teeth, hurled lofty boulders and similarly dispersed trees;

<sup>26.</sup> Enraged, they killed with tails, led to destruction with palms, tore up with nails and pulverised on the earth with force.

<sup>27.</sup> There arose headless trunks; rivers of blood flowed; the lotus-like faces of warriors floated and the flags appeared like foam.

<sup>28.</sup> Elephants got stuck up in mud (created by) blood, chariots could not proceed, horses sank deep and warriors dared not go ahead.

कोटचा कोटचा पुरहारमेकैकं रुखे हिषाम्।

षट्विंशद्धिरिकोटचश्च निवव्रुवांनराधिपम्।। २९।।

तस्तनुर् जह्वलुर् मम्लुर् जग्लुर् लुलुठिरे क्षता:।

मुमूच्छुर् ववम् रक्तं ततृषुश् चोभये भटाः।। ३०॥

सम्पातिना प्रजङ्घस्तु युयुधेऽसौ द्रुमाहत:।

चकम्पेऽतीव चुक्रोश जीवनाशं ननाश च।। ३०॥

उच्चल्नाते नलेनाजौ स्फुरत्प्रतपनाक्षिणी।

जम्बुमाली जहौ प्राणान् ग्राव्णा मारुतिना हतः।। ३२॥

मित्रहनस्य प्रचुक्षोव गवयाऽङ्गः विभीषणः।

सुग्रीव: प्रघसं नेभे बहून् रामस्ततर्व च॥ ३३॥

वज्रमुष्टेविशिश्लेष मैन्देनाभिहतं शिरः।

नीलश्चकतं चक्रेण निकुम्सस्य शिर: स्फुरत्।। ३४॥

<sup>29.</sup> Each and every gate of the city was blocked by a crore each of the enemies; and thirty-six crores encircled the lord of the monkeys.

<sup>30.</sup> Injured warriors of both sides groaned, tossed about, felt weary, desponded, rolled (on the ground), fainted, vomitted blood and got thirsty.

<sup>31.</sup> Prajangha, however, fought Sampāti; hit with a tree, he was shaken, cried excessively and so perished as to lose his life.

<sup>32.</sup> By Nala were dug out both the sparkling eyes of Pratapana; hit with a boulder by Māruti, Jambumāli laid down his (life-)breaths.

<sup>33.</sup> Of Mitraghna, Vibhīṣaṇa pounded the body with a mace; Sugrīva killed Praghasa and Rāma killed very many.

<sup>34.</sup> Vajramusti's head, battered by Mainda, got severed. Nila, sawed off with a disc the throbbing head of Nikumbha.

विरूपक्षो जहे प्राणैस्तृढः सौमितिपितिभः।
प्रमोचयाञ्चकारासून् द्विविदस्त्वशनिप्रभम्।। ३४॥
गवा शक्रजिता जिघ्ये तां प्रतीयेष वालिजः।
रथं ममन्थ सहयं शाखिनाऽऽस्य ततोऽङ्गदः॥ ३६॥
तत्कर्म वालिपुत्रस्य दृष्ट्वा विश्वं विसिष्पिये।
संत्रेसू राक्षसाः सर्वे बहु मेने च राघवः॥ ३७॥
सृगीयो मुमुदे देवाः साध्वत्यूचुः सविस्मयाः।
विभीषणोऽभितृष्टाव प्रशशंसुः प्लवङ्गमाः॥ ३८॥
'ही चित्रं' लक्ष्मणेनोदे रावणिश्च तिरोदधे।
विचकार ततो रामः शरान् सन्तत्रमुद्धिषः॥ ३९॥
विभिन्ना जुघुष्ट्यारं जक्षुः क्रव्याशिनो हतान्।
चुश्च्योत व्रणिनां रक्तं छिन्नाश्चेलुः क्षणं भूजाः॥ ४०॥

<sup>35.</sup> Pierced by Lakşmana's arrows, Virūpākşa was abandoned by (his) life-breaths. Dvivida caused life-breaths to be given up by Aśaniprabha.

<sup>36.</sup> A mace was hurled by Indrajit; the son of Vali caught it. Thereafter Angada, with a tree, battered his (Indrajit's) chariot along with the horses.

<sup>37.</sup> Having seen that deed of the son of Vali, the universe was wonderstruck, all the demons took fright and Raghava (Rama) held it in great esteem.

<sup>38.</sup> Sugrīva rejoiced, the gods, full of surprise, exclaimed, "Well done!" Vibhīṣaṇa praised (him), and the monkeys applauded aloud.

<sup>39. &</sup>quot;Oh, wonder!" uttered by Laksmana and, Indrajit the son of Ravana, disappeared. Then Rama dispersed arrows; the enemies took fright (felt distressed).

<sup>40.</sup> Injured, they screamed horridly; carnivorous beasts devoured the slain; the blood of the wounded trickled (down); severed arms throbbed for a moment.

कुत्तरिप बृढकोधो वीरवस्त्रैनं तत्यजे।

प्रायाञ्चिकरे शेषा जिह्नियुः शूरमानिनः ॥ ४९ ॥

राघवो न द्याञ्चके दधुधैर्यं न केचन।

मन्ने पतङ्गवद्वीरैहिंहित च विचुकुशे ॥ ४२ ॥

तिरोबभूवे सूर्येण प्रापे च निशयास्पदम्।

जग्रसे कालरात्रीव वानरान् राक्षसांश्च सा ॥ ४३ ॥

चुकोपेन्द्रजिदत्युग्रं सर्पास्त्रं चाजुहाव, सः।

ग्राजुहुवे तिरोभूतः परानीकं जहास च ॥ ४४ ॥

बबाधे च बलं कृत्स्नं निजग्राह च सायकैः।

उत्ससर्जं शरास्तेऽस्य सर्पसाच्च प्रपेदिरे ॥ ४४ ॥

आचिचाय स तैः सेनामाचिकाय च राघवौ ॥

बसाण च न मे मार्या जिगायेन्द्रोऽपि कि नृश्चः ॥ ४६ ॥

<sup>41.</sup> The deep-rooted anger was not abandoned by the warriors' faces, though severed; the rest ran away; those who regarded themselves brave felt ashamed.

<sup>42.</sup> Rāghava took no pity; none took courage; warriors died like moths and screamed, "Ah, Alas!"

<sup>43.</sup> The sun disappeared and (immediately) a foot-hold was acquired by the night; and, like a night of death, she swallowed the monkeys and the demons.

<sup>44.</sup> Indrajit got angry and summoned the extremely terrific serpent missile; he who had become invisible, challenged the enemy's army and jeered.

bound it down with arrows; he discharged arrows and they turned into serpents against (Rāma's army).

<sup>46.</sup> He enveloped the army and covered the two Raghu princes with them, and exclaimed. "Even Indra could not subdue my jugglery. What with men?"

स्राचिक्याते च भूयोऽपि राघवौ तेन पन्नगै:।

तौ मुमुहतुरुद्धिग्नौ वसुधायां च पेततुः।। ४७।।

ततो रामेति चक्रन्दुस्त्रेसुः परिदिदेविरे।

निशश्वसुश्च सेनान्यः प्रोचुिधिगिति चात्मनः।। ४८।।

मन्युं शेकुर्न ते रोद्धुं नाऽस्रं संरुरुधुः पतत्।

विविदुर्नेन्द्रजिन्मार्गं परीयुश्च प्लवङ्गमाः।। ४९।।

वधावाऽद्भिस्ततश्चक्षुः सुग्रीवस्य विभीषणः।

विवाञ्चकार धौताक्षः स रिपुं खे ननर्वं च।। ५०।।

उज्जुगूरे ततः शैलं हन्तुमिन्द्रजितं किषः।

विहाय रावणिस्तस्मादानंहे चाऽन्तिकं पितुः।। ५९।।

आचवक्षे च वृतान्तं प्रजहर्ष च रावणः।

गाढं चोपजुगूहैनं शिरस्युपशिशिङ्कः च।। ५२।।

<sup>47.</sup> Once again were the Raghu princes covered by him with serpents. Distressed, the two fainted and fell down on the ground.

<sup>48.</sup> Then the commanders of the army yelled, "Alas, Oh Rāma," took fright, lamented, sighed and exclaimed "Fie upon ourselves!"

<sup>49.</sup> They could not restrain (their) grief, did not check the falling tears, could not know the way to Indrajit and went around.

<sup>50.</sup> Then Vibhīṣaṇa washed the eye of Sugrīva with water; he whose eye was washed apprehended the enemy in the sky and shouted.

<sup>51.</sup> Now the monkey (Sugrīva) hurled a rock for killing Indrajit. (But) the son of Rāvaņa left (the battle-field) and thence went to his father.

<sup>52.</sup> He reported the happening and immediately Ravana was highly delighted, embraced him tightly and smelt his head.

ध्वजानुद्दुध्वस्तुङ्गान् मासं चेमुर्जगुः पपुः।

कामयाञ्चिकरे कान्तास्ततस्तुष्टा निशाचराः॥ ५३॥
दर्शयाञ्चिकरे रामं सीतां राज्ञश्च शासनात्।

तस्या मिमीलतुर्नेत्रे ललुठे पुष्पकोदरे॥ ५४॥
प्राणा दध्वंसिरे, गात्रं तस्तम्भे च प्रिये हते।

उच्छश्वास चिराद् दीना हरोदासौ ररास च॥ ५५॥

''लौहबर्न्धवंबन्धे नु, वज्रेण कि विनिमंमे।

मनो मे, न बिना रामाद्यत् पुस्फोट सहस्रधा॥ ५६॥

उत्तेरिथ समुद्रं त्वं मदर्थेऽरीन् जिहिसिथ।

ममर्थं चाऽतिघोरां मां धिग् जीवितलघूकृताम्॥ ५७॥

न जिजीवासुखी तातः प्राणता रहितस्त्वया।

मृतेऽिष त्विय जीवन्त्या कि मयाणकभार्यया॥ ५८॥

<sup>53.</sup> Thereafter the delighted demons hoisted lofty flags, ate meat, sang, drank (and) longed for their sweethearts.

<sup>54.</sup> And (they) showed Rāma to Sītā, at the command of the King. Both her eyes got shut and she rolled down in the interior of the Puspaka.

<sup>55.</sup> The dear Rāma being slain, her life-breaths perished and body stiffened. That miserable (Sītā) heaved, wept and screamed for long.

<sup>56. &</sup>quot;Is my heart caged in iron fetters or is it fashioned out of adamant since it did not burst into a thousand pieces in the absence of Rama?

<sup>57. &</sup>quot;For my sake you crossed the ocean, killed the enemies and perished! Fie upon me, excessively wicked, rendered lowly (despicable) by life.

<sup>58. &</sup>quot;Deprived of you (who were) alive, (thy) unhappy father did not survive; What (use) is (your) accursed wife living, even while you are dead."

सा जुगुप्सान् प्रचकेऽसून् जगहें लक्षणानि च।

वेहभाञ्जि, ततः केशान् लुलुञ्च, लुलुठे पुहुः ॥ ४९ ॥

जग्लौ दध्यौ वितस्तान, क्षणं प्राण न, विव्यथे ।

दैवं निनिन्द चकन्द देहे चाऽतीव मन्युना ॥ ६० ॥

ग्राथवासयाञ्चकाराऽथ विजटा तां निनाय च ।

ततः प्रजागराञ्चकुर्वानराः सविभीषणाः ॥ ६१ ॥

विचेत रामस्तत् कुच्छ्मोषाञ्चके ग्रुचऽऽथ सः ।

मन्युश्चास्य समापिप्ये विकराव च लक्ष्मणम् ॥ ६२ ॥

समीहे मर्तुमानचें तेन वाचाऽऽखिलं बलम् ।

ग्रापगुच्छे च सुगीवं स्वं देशं विससर्जं च ॥ ६३ ॥

आबिदेश स किष्किन्धां राधवौ नेतुमङ्गदम् ।

प्रतिजज्ञे स्वयं चैव सगीवो रक्षसां वधम् ॥ ६४ ॥

<sup>59.</sup> She got nauseated with her life and censured the (auspicious) signs existing on her person; then (she) tore off her hair and rolled down again and again.

<sup>60.</sup> She wearied (herself), worried, screamed, stopped breathing for a moment, grieved, blamed Fate, wailed and burnt with excessive grief.

<sup>61.</sup> Then Trijațā consoled (her) and took her away. Thereafter the monkeys along with Vibhīṣaṇa kept awake.

<sup>62.</sup> Rāma felt that agony; thereupon he burnt with grief; and his anger waxed and he called (out for) Lakṣmaṇa.

<sup>63.</sup> He wished to die; the whole army was honoured by him with words; and he took leave of Sugrīva and dismissed him to his land.

<sup>64.</sup> He (Sugrīva) ordered Angada to carry the two Raghu princes to Kiṣkindhā; Sugrīva also vowed to kill the demons by himself,

"नागास्त्रिमिदमितस्य विषक्षस्ताक्ष्यंसंस्पृतिः"।
विभीषणादिति श्रुत्वा तं निदध्यौ रघूत्तमः॥ ६४॥
ततो विजघटे शैलैरुद्वेलं पुप्लुवेऽस्बुधिः।
वृक्षेभ्यश्चुच्युते पुर्वितरेजुर्भासुरा दिशः॥ ६६॥
जगाहिरेऽस्बुधि नागा ववौ वायुर्मनोरमः।
तेजांसि शंशमाञ्चकुः शरबन्धा विशिश्लिषुः॥ ६७॥
श्रेजिरेऽक्षतवद् योधा लेभे संज्ञां च लक्ष्मणः।
विभीषणोऽपि बश्चाजे गरुत्मान् प्राप चान्तिकम्॥ ६८॥
संपस्पर्शाथ काकुत्स्थौ जज्ञाते तौ गतन्यथौ।
तयोरात्मानमाचख्यौ ययौ चाथ यथागतम्॥ ६९॥
स्वेनुस् तित्विषुर् उद्येमुर् उच्चखनुः पर्वतांस्तरून्।
वानरा वद्वमुश्चाऽथ संग्रामं चाऽऽशशासिरे॥ ७०॥

<sup>65.</sup> Having heard from Vibhīṣaṇa (that) "this is serpent missile and its counter remedy is the remembrance of Garuḍa," the excellent Raghu Prince meditated upon him.

<sup>66.</sup> Then the mountains burst; the ocean flooded across the shore; flowers fell down from the trees; and the radiant quarters shone brightly.

<sup>67.</sup> The serpents plunged into the ocean; wind pleasurable to the mind blew; lustre got mellowed (and) the bonds of the arrows got loosened.

<sup>68.</sup> The warriors shone as if uninjured and Laksmana regained consciousness. Vibhīṣaṇa too glittered and Garuḍa came near.

<sup>69.</sup> Then he touched the two  $K\overline{a}$ kutstha princes; they became devoid of agony; (he) announced himself to them and departed just as he had come.

<sup>70.</sup> The monkeys shouted, glittered, exerted, dug up

डुढीिकरे पुनर्लंङ्कां बुबुधे तान् दशाननः।
जीवतश्च विवेदारीन् बस्रंशेऽसौ धृतेस्ततः।। ७९॥
सस्रंसे शरबन्धेन दिव्येनेति बुबुन्द सः।
बभाजाऽथ परं मोहमूहाञ्चके जयं न च॥ ७२॥
धूम्नाक्षोऽथ प्रतिष्ठासाञ्चके रावणसम्मतः।
सिहास्यैर्युपुजे तस्य वृकास्यैश्च रथः खगैः॥ ७३॥
त्वक्तैः संविव्ययुर्देहान् वाहनान्यधिशिश्यिरे।
आनर्जुनृभुजोऽस्त्राणि ववञ्चश्चाहविक्षितिम्॥ ७४॥
प्रध्युवास रथं, तेये पुराच्चुक्षाव चाऽशुभम्।
संश्रावयाञ्चकाराऽऽख्यां धूम्नाक्षस्तत्वरे तथा॥ ७४॥

mountains (and) trees and ran about; then they longed for a fight.

- 71. They again invaded Lanka; Ravana recognised them and realised that the enemies were alive; thereupon he swerved from his fortitude.
- 72. He heard that the divine bonds of the arrows had slipped off; he then took to extreme delusion and did not expect victory.
- 73. Thereafter, permitted by Rāvaṇa, Dhūmrākṣa intended to march out; his chariot was yoked with beasts flying in the sky which had mouths of lions or foxes.
- 74. The cannibals covered (their) bodies with armour, ascended vehicles, picked up missiles and proceeded to the battle-field.
- 75. Dhūmrākṣa ascended (his) chariot, went out of the city and sneezed inauspiciously; he also announced his name and made haste.

निलित्ये मूर्ष्टिन गृध्रोऽस्य कूरा ध्वाङ्क्षा ववाशिरे।
शिशीके शोणितं ध्योम चचाल क्ष्मातलं तथा।। ७६ !।
तत: प्रजघटे युद्धं शस्त्राण्यासुः परस्परम्।
वत्रश्चुर् ग्राजुधूर्ण्श्च स्येमुश् चुकूर्विरे तथा।। ७७।।
क्छनुर भ्रेजिरे फेणुर्वहुधा हरिराक्षसाः।
वीरा न विभयाञ्चकुर्भाषयाञ्चिकरे परान्।। ७६।।
रक्तं प्रचुश्चुतुः कुण्णाः शिश्रियुर्बाणविक्षताः।
अस्यतां शुशुवुर्बाणान् भुजाः साङ्गुष्ठमृष्टयः।। ७९।।
रणे चिक्रीड धूम्राक्षस्तं ततर्जाऽनिलात्मजः।
ग्रावदे च शिला सोऽश्वं पिपेषाऽस्य रथं तया।। ६०।।
पपात राक्षसो भूमौ रराट च भयंकरम्।
तुतोद गवया चाऽरिं तं दूधावादिणा कपिः।। ६९।।

<sup>76.</sup> A vulture settled down on his head; evil crows crowed; the sky sprinkled blood; also the surface of the earth quaked.

<sup>77.</sup> Then the battle started; (they) hurled missiles mutually; they pierced, revolved, shouted and sported.

<sup>78.</sup> The monkeys and the demons smashed, shone and moved variously; the warriors did not fear; (they) frightened the enemies.

<sup>79.</sup> Injured, they oozed out blood (and) got swollen; the arms of those who hurled arrows disappeared along with the fingers and fists.

<sup>80.</sup> Dhumraksa sported in the battle; the son of the Wind (Hanuman) condemned him; and he picked up a rock and with it smashed his chariot, along with the horses.

<sup>81.</sup> The demon fell on the ground and yelled horridly; and (he) smote the enemy with a mace; the monkey rendered him motionless with a boulder.

स्रकम्पनस्ततो योद्धं चकमे रावणाज्ञया।

स रथेनाभिदुद्राव जुघुरे चार्ऽतिभैरवम्।। द२।।

पस्पन्दे तस्य वामाक्षि सस्यमुश्चार्ऽशिवाः खगाः।

तान् वत्राजावमत्याऽसौ बभासे च रणे शरैः।। द३।।

खम् उपुर्वसृधाम् उत्दुः सायका रज्जुवत् तताः।

तस्माद् बलैरपत्रेपे पुत्रोधाऽस्मै न कश्चन।। द४।।

स भस्मसाच्चकाराऽरीन् दुदाव च कृतान्तवत्।

चुक्रोध मारुतिस्तालमुच्चखने च महाशिखम्।। द४।।

यमायाऽकम्पनं तेन निरुवाप महापशुम्।

बभ्रज्ज निहते तिस्मन् शोको रावणमिनवत्।। द६।।

स बिभ्रेष प्रचुक्षीद दन्तरोध्य चखाद च।

प्रगोपायाञ्चकाराऽरशु यत्नेन परितः पुरम्।। द७।।

<sup>82.</sup> Thereafter Akampana wished to fight under the order of Rāvaņa. He proceeded hurriedly and roared very dreadfully.

<sup>83.</sup> His left eye throbbed and ill-boding birds twittered. Having disregarded them (these omens), he went ahead and shone with arrows in the battle.

<sup>84.</sup> Spread out like ropes, the arrows covered the sky and veiled the earth. The enemies shied away from him; none could withstand him,

<sup>85.</sup> He reduced the enemies to ashes and tormented them like the God of Death. Māruti got angry and dug out a sāla tree having huge branches.

<sup>86.</sup> By means of that tree, he offered Akampana (as) a huge (sacrificial) beast to Yama. He having been killed, grief scorched Ravana like fire.

<sup>87.</sup> He stirred, pounded, and bit (his) lip with the teeth. He hastily got the city guarded all around, with effort.

प्रहस्तमर्थयाञ्चके योद्धुमद्भुतिविक्रमम्।

"िर्क विचारेण राजेन्द्र ! युद्धाऽर्था वयम्" इत्यसौ ॥ दद ॥

चक्काणाऽशिङ्कितो योद्धुमुत्सेहे च महारथ:।

निर्येमिरेऽस्य योद्धारश्चक्लृपे चाऽश्वकुञ्जरम्॥ द९ ॥

युयुजुः स्यन्दनानश्वैरीजुर्देवान् पुरोहिताः।

प्रानर्चुकीह्मणान् सम्यगाशिषश्चाशशंसिरे । ९० ॥

ऊहिरे मूध्नि सिद्धार्था गावश्चाऽऽलेभिरे भटै:।

प्रचुक्षणुवुमहास्त्राणि जिज्ञासाञ्चिकरे हयान्॥ ९१ ॥

ललुः खङ्गान् ममार्जुश्च परश्वधान्।

प्रलञ्चके समालेभे ववसे बुभुजे पपे॥ ९२ ॥

जहसे च क्षणं यानैनिजंग्मे योद्धृभिस्ततः।

विप्रान प्रहस्त ग्रानर्च जहाव च विभावसम्॥ ९३ ॥

<sup>88.</sup> He requested Prahasta, whose valour was wonderful, to fight. "What (is the) use of thought? We are meant for wars," thus he—

<sup>89. —</sup>declared dauntlessly and the mighty chariot-fighter marched forward to fight. Rāvaņa assigned warriors to him and kept ready horses and elephants.

<sup>90.</sup> Chariots were yoked with horses; the priests sacrificed to the gods, and worshipped brahmins (who) blessed (them) well.

<sup>91.</sup> White mustard grains were carried on the head and cows were touched by the warriors; they sharpened (their) mighty missiles and desired to test their horses.

<sup>92. (</sup>They) picked up and polished (their) swords and cleaned (their) axes. (By the soldiers their own selves) were decorated, anointed, clothed, fed and (drinks) were drunk.

<sup>93.</sup> The soldiers laughed for a moment and then made

संवर्गयाञ्चकाराष्तान् चन्दनेन लिलेप च।
चचाम मधु मार्ह्योकं त्वक्तं चाऽऽचकचे वरम्।। ९४।।
उष्णीषं मुमुचे चारु रथं च जुजुषे ग्रुभम्।
ग्राललम्बे महास्त्राणि गन्तुं प्रवकृते ततः।। ९४।।
ग्राजघ्नुस्तूर्यजातानि तुष्ट्वृश्चानुजीविनः।
रजः प्रवकृधे घोरं घोषश्च व्यानशे दिशः॥ ९६॥
तं यान्तं दुद्रुवृगृधाः ऋव्यादश्च सिषेविरे।
ग्राववुर्वायवो घोराः खादुल्काश्च प्रचक्षरुः।। ९७॥
सस्यन्दे शोणितं व्योम रणाङ्गानि प्रजज्वलुः।
रथाः प्रचस्खलुः साश्वा न ररंहाश्वकुञ्जरम्॥ ९८॥

their exit. Prahasta worshipped brahmins and offered oblations into the fire.

- 94. He honoured his well-wishing kinsmen, smeared (himself) with sandal paste, drank grape-wine and tied up (his) excellent coat of mail.
- 95. He put on a nice turban, took to an auspicious chariot, caught hold of mighty missiles and then started to go.
- 96. The dependants beat all sorts of drums and praised (him). Awful dust gathered up and sound pervaded the quarters.
- 97. Vultures accompanied him and carnivorous animals attended him who was marching ahead; terrific winds blew and meteors shot down from the sky.
- 98. The sky scattered blood; the war instruments went up in flames; chariots skidded along with the horses and the troops of horses and elephants would not budge.

प्रतोवा जगलुर्वाममानञ्चुर्यक्षिया मृगाः।
वदाल भूः पुपूरे द्यौः कपीनामिष निःस्वनैः॥ ९९॥

मिमेह रक्तं हस्त्यश्वं राक्षसाश्च नितिष्ठिवुः।
ततः ग्रुशुभतुः सेने निर्देयं च प्रजह्नतुः॥ १००॥

विद्विषुर् दुद्युवृश् चच्छुश् चक्लमुः सुषुपुर् हताः।

चखाविरे चखादुश्च विलेपुश्च रणे भटाः॥ १००॥

प्रहस्तस्य पुरोऽमात्यान् जिहिसुर् दधृषुस् तथा।

यानराः कर्म सेनानी रक्षसा चक्षमे न तत्॥ १०२॥

ऊर्णुनाव स शस्त्रौधैर्वानराणामनीकिनीम्।

शशास च बहून् योधान् जीवितेन विवेच च ॥ १०३॥

प्राससञ्ज भयं तेषां विद्युते च यथा रिवः।

नाऽऽययास द्विषददेहैर्जगाहे च विशो वश ॥ १०४॥

<sup>99.</sup> Whips slipped down; sacrificial beasts passed by the left; the earth split up; the sky was filled with the shouts of the monkeys too.

<sup>100.</sup> The troops of elephants and horses made water (urinated) and the demons spat out blood. Then both the armies flashed and struck mercilessly.

<sup>101.</sup> In the battle, warriors hated, confronted, battered (mutually), fainted and lay down (as if) killed. They were up (again) and they are and bewailed.

<sup>102.</sup> In front of Prahasta the monkeys killed and also overpowered the ministers; the commander of the demons did not brook that action.

<sup>103.</sup> He covered up the monkey army with streams of weapons and struck many warriors and deprived them of life;

<sup>104. —(</sup>he) instilled fear into them and shone forth like the sun; (he) was not exhausted and penetrated the ten quarters with the enemies' bodies.

केचित सञ्चक्टर भीता लेजिरेऽन्ये पराजिता:। संप्रामाद बभ्रश: केचिद ययाच्यचापरेऽभयम् ॥ १०५॥ एवं विजिग्ये तां सेनां प्रहस्तोऽतिददपं च। शशाम न च संऋद्वो निर्जुगोप निशाचरान् ॥ १०६ ॥ चक्रधे तत्र नीलेन तरुश्चोच्चिक्षिपे महान्। प्रहस्तोभिहतस्तेन बाणान् विसमुजे बहुन् ॥ १०७ ॥ सेहे कपी रथाश्वांश्च रिपोस्ततर्ह शाखिना। धरित्रों मुसली तेये प्रहस्तश्चिखिदे न च ।। १०८ ।। संद्धक्षे तयोः कोप: पस्काये शस्त्रलाघवम। नुनोद शाखिनं नील ग्रावत्रे मुसली तहम्।। १०९।। वियत्यानभ्रतभंभौ मण्डलानि विचेरतः। प्रदृद्वतुरन्योन्यं वीरौ शश्रमतुर्न च ।। ११० ।।

<sup>105.</sup> Frightened, some contracted (or curled up); being defeated, others felt ashamed; some slipped away from the battle; others begged for safety.

<sup>106.</sup> Thus Prahasta vanquished that army and was excessively delighted; and (once) enraged, he did not calm down and protected the demons.

<sup>107.</sup> Thereupon Nala got enraged and a huge tree was lifted up by him; beaten with it, Prahasta discharged plentiful arrows.

<sup>108.</sup> The monkey withstood (them) and destroyed the enemy's chariot and horses with the tree; wielding a mace, Prahasta descended to the ground and did not grieve.

<sup>109.</sup> The wrath of the two flared up; (their) quickness in hurling weapons waxed; Nila hurled a tree; the mace-bearer (Prahasta) warded off that tree.

<sup>110.</sup> The two warriors dived into the sky, moved in circles on the earth, assaulted each other and did not tire. Bhatti-16 transitioners and union stated attended and to I seed )

समीरयाञ्चकाराऽथ राक्षसंस्य किप: शिलाम् । क्षतस्तया ममारासावाशिश्राय च भूतलम् ॥ १११ ॥ तुतुषुर्वानराः सर्वे नेशुश्चित्रा निशाचराः । जेरुराशा दशास्यस्य सैन्यं नीलं नुनाव च ॥ ११२ ॥ यदा न फेलुः क्षणदाचराणां मनोरथा रामबलाभियोगे । लङ्कां तदा भेजुरुदीर्णदैन्या व्याचख्युरुच्चैश्च हतं प्रहस्तम् ॥ ११३ ॥

इति भट्टिकाव्ये शरबन्धो नाम चतुदर्शः सर्गः ॥
( तिङन्तकाण्डे 'लिड्'-विलासः प्रथमः परिच्छेदः )

Here ends canto XIV of Bhattikavya named
TYING UP WITH THE (SERPENT) MISSILE

( Part I of the Tinanta-kanda being the exemplification of lit )

<sup>111.</sup> Thereafter, the monkey hurled a boulder at the demon; injured by it, he died and took to the ground.

<sup>112.</sup> All the monkeys were pleased; the demons of various types perished; Rāvaṇa's hopes withered and the army applauded Nīla.

<sup>113.</sup> When the desires of the demons in the battle with Rama's army did not fructify, then they took to Lanka and loudly announced (to Ravana) the slain Prahasta.

# श्रथ पञ्चदशः सर्गः

राक्षसेन्द्रस्ततोऽभैषीदैक्षिष्ट परित: पुरम्।
प्रातिष्ठिपच्च बोधार्थं कुम्मकर्णस्य राक्षसान्।। १॥
तेऽभ्यगुर्मवनं तस्य सुप्तं चैक्षिषताऽय तम्।
व्याहार्षुस्तुमुलान् शब्दान् दण्डंश्चाविधपुर्दुतम्।। २॥
केशानलुञ्चिषुस् तस्य गजान् गात्रेष्विक्रमन्।
शीतैरभ्यिषचंस् तोयेर् अलातैश्चाऽप्यदिम्भषुः॥३॥
नखैरकितषुस्तीक्षणैर् अदाङ्क्षुर्दशनैस्तथा।
शितैरतौत्सुः शूलैश्च भेरीश्चाऽवीवदन् शुभाः॥४॥
स तान् नाऽजीगणत् सर्वानिच्छयाऽऽबुद्ध च स्वयम्।
"म्रबूबुधत कस्मान् मा"मप्राक्षीच्च निशाचरान्॥ ५॥

#### NOW CANTO XV

- 1. Thereafter Ravana dreaded, looked around the city and dispatched demons for awakening Kumbhakarna.
- 2. They repaired to his mansion and then beheld him asleep, produced a tumultous din and quickly struck (him) with sticks;
- 3. —plucked his hair, made elephants walk across his limbs, sprinkled him with cold water and also singed him with burning (fire brands);
- 4. —tore him with sharp nails, as also bit him with teeth, pierced him with pointed spikes and sounded auspicious drums.
- 5. He heeded not all those and woke up of his own will, and asked the demons, "Why have you awakened me?"

तेऽभाषिषत "राजा त्वां दिदृक्षुः क्षणदाचरः!"।

सोऽस्नासीद् व्यत्निपन्मांसमन्सासीद् वारुणीमपात्।। ६।।

न्यवसिष्ट तती द्रष्टुं रावणं प्रावृतद् गृहात्।

राजाऽऽयान्तं तमद्राक्षीद् उदस्थाच्चेषदासनात्।। ७।।

अवुषत् पीठमासन्ते निरिदक्षच्च काञ्चनम्।

ग्रस्मेष्ट कुम्भकणींऽल्पमुपाविक्षदथाऽन्तिके।। ६।।

अवादीन् "मां किमित्याह्वो" राज्ञा च प्रत्यवादि सः।

"मा ज्ञासीस्त्वं सुखी रामो यदकाषींत् स रक्षसाम्।। ९।।

उदतारीदुदन्वन्तं पुरं नः परितोऽष्धत्।

व्यद्योतिष्ट रणे शस्त्रैरनैषीद् राक्षसान् क्षयम्।। १०।।

न प्रावोचमहं किञ्चत् प्रियं यावदजीविषम्।

बन्धस्त्वर्माचतः स्नेहान् मा द्विषो न वधीमंम।। १९।।

<sup>6.</sup> They said, "Oh demon, the King is desirous of seeing you." He bathed, anointed (himself), ate meat and drank wine.

<sup>7.</sup> Then he dressed to meet Rāvaṇa and started from (his) house. The King saw him coming and rose up slightly from the throne.

<sup>8.</sup> He was pleased and pointed to a golden seat nearby. Kumbhakarna smiled and sat by his side.

<sup>9.</sup> He said, "What for did you summon me?" And, he was replied to, by the King, "You (who are) happy need not know what Rāma did to the demons.

<sup>10. &</sup>quot;He crossed the ocean, besieged the city all around, shone with (his weapons) in the battle and brought the demons to ruin.

<sup>11. &</sup>quot;So long as I lived, I never solicited anything desirable, not that, you, a brother, honoured with affection, might not kill my enemies.

वीर्यं मा न दवर्शस्तवं मा न त्नास्थाः क्षतां पुरम् ।
तवाऽद्राक्ष्म वयं वीर्यं त्वमजेषीः पुरा सुरान्" ॥ १२ ॥
अवोचत् कुम्भकर्णस्तं "वयं मन्त्नेऽभ्यधाम यत् ।
न त्वं सर्वं तदश्रौषीः फलं तस्येदमागमत् ॥ १३ ॥
प्राज्ञवाक्यान्यवामंस्था मूर्खवाक्येष्ववास्थिथाः ।
प्रध्यगीष्ठाश्च शास्त्राणि प्रत्यपत्था हितं न च ॥ १४ ॥
मूर्खास्त्वामववञ्चन्त ये विग्रहमचीकरन् ।
अभाणीन्माल्यवान् युक्तमक्षंस्थास् त्वं न तन्मदात् ॥ १४ ॥
राघवस्याऽमुषः कान्तामाप्तैष्क्तो न चाऽऽपिपः ।
मा नाऽनुभूः स्वकान् दोषान् मा मुहो मा रुषोऽधुना ॥ १६ ॥
तस्याऽप्यत्यक्रमीत् कालो यत्तदाऽहमवादिषम् ।
प्रधानिषत रक्षांसि परैः कोशांस्त्वमव्ययीः ॥ १७ ॥

<sup>12. &</sup>quot;Do not refrain from showing valour; do not refuse to protect the harmed city; we have seen your bravery; formerly, you have vanquished the gods."

<sup>13.</sup> Kumbhakarna told him, "You have not listened to all that we had spoken to you in counsel. This fruit of that has come (now).

<sup>14. &</sup>quot;You disregarded the speech of the wise and abided by the words of the fools; you have studied the science (but) did not accept what is wholesome (in it).

<sup>15. &</sup>quot;The fools that made you indulge in conflict, deceived you. Mālyavān spoke (what was) proper; you did not brook lit through vanity.

<sup>16. &</sup>quot;You shattered (separated) Rāma's beloved (wife), and did not return (her) when spoken to by well-wishing kinsmen. Not that you should not experience (the fruit of) your own faults; do not be senseless, do not get angry now.

<sup>17. &</sup>quot;The time for even that which I had told then is past,

सन्धानकारणं तेजो न्यगभूत् तेऽकृथास्तथा।

यत्वं वैराणि कोशं च सहदण्डमजिग्लपः"।। १८।।

प्रकृधन्चाऽभ्यधाद् वाक्यं कुम्भकर्णं दशाननः।

"िकं त्वं मामजुगुप्सिष्ठा नैदिधः स्वपराक्रमम्॥ १९॥

मोजिजग्रहः सुनीतानि मा स्म ऋंस्थान संयुगे।

मोपालब्धाः कृतैदोंषैर्मान वाक्षीहितं परम्"॥ २०॥

कुम्भकर्णस्ततोऽगर्जोद् भटांश्चाऽन्यान् न्यवीवृतत्।

उपायंस्त महाऽस्त्राणि निरगाच्च द्वृतं पुरः॥ २१॥

मूद्यां दिविमवाऽलेखीत् खं व्यापद् वपुषोरुणा।

पादाभ्यां क्ष्मामिवाऽभैत्सीद् दृष्टचाऽधाक्षीदिव द्विषः॥ २२॥

Demons are slain by the enemies (and) you have squandered the treasures.

- 18. "You have so acted that the means of peace, your lustre, has been dimmed, since you have depleted along with the army (your) valour and treasury."
- 19. Rāvaņa got angry and immediately addressed (these) words to Kumbhakarņa: "Why did you condemn me, (but) did not enkindle your own heroism?
- 20. "Force me not to accept good sayings; do not hesitate to march out in the battle; do not taunt me about mistakes already committed; do not demur to carry out the highest interest."
- 21. Thereafter Kumbhakarna thundered and caused other warriors to return (to fight), took up mighty missiles and hastily went out of the city.
- 22. He scratched, as it were, the sky with his head, pervaded the sky with his huge frame, broke as though the earth with his (two) feet and burnt the enemies as if with his glance.

CANTO XV ] 247

वग्धशैल इवाऽभासीत् प्रात्रंस्त क्षयमेघवत् ।

प्राचकम्पदुदन्वन्तं राक्षसानप्यतिव्रसत् ॥ २३ ॥

सपक्षोऽद्विरिवाऽचालीन्न्यश्वसीत् कल्पवायुवत् ।

अभाषींद् ध्विनना लोकानभ्राजिष्ट क्षयाग्निवत् ॥ २४ ॥

प्रनंसीद् भूभरेणाऽस्य रंहसा शाखिनोऽलुठन् ।

सिहा: प्रादुद्ववन् भीता: प्राक्षभन् कुलपर्वता: ॥ २४ ॥

उत्पाता: प्रावृतंस्तस्य द्यौरशीकिष्ट शोणितम् ।

वायवोऽवासिषुभींमा: क्रूराश्चाऽकुषत द्विजा: ॥ २६ ॥

अस्पन्दिष्टाऽक्षि वामं च घोराश्चाऽराटिषु: शिवा: ।

न्यपप्तन् मुसले गृध्रा दीष्तयाऽऽपाति चोल्कया ॥ २७ ॥

आंहिष्ट तानसंमान्य वर्षात् स प्रधनिक्षतिम् ।

ततोऽनर्वीवनन्दीच्च शत्नुनाह्वास्त चाऽऽहवे ॥ २६ ॥

<sup>23. (</sup>He) appeared like a blazed mountain, stalked ahead like the cloud of destruction, caused the ocean to quake, frightened excessively even the demons.

<sup>24. (</sup>He) moved like a winged mountain, breathed out like the tornado at the end of the aeon, filled the worlds with roars, and flashed like the fire of destruction.

<sup>25.</sup> By his weight, the earth caved in, trees rolled down by (his) speed, lions ran away frightened and the dividing (border) mountains shook.

<sup>26.</sup> Ill omens dogged him, the heaven sprinkled blood, ferocious tornados began to blow and birds boding evil chirped.

<sup>27.</sup> And (his) left eye throbbed and dreadful jackals howled, vultures fell headlong on (his) maces and a burning meteor shot down.

<sup>28.</sup> Having ignored them, he marched ahead. Then (he) roared, rejoiced and challenged the enemies to battle.

प्राशीन्न चाऽतृपत् कूरः क्षुच्चाऽस्याऽवृधदश्नतः।

प्रधाद् वसामधासीच्च रुधिरं वनवासिनाम्।। २९॥

मांसेनाऽस्याऽश्वतां कुक्षी जठरं चाऽष्यशिश्वयत्।

बहुनामग्लुचत् प्राणानग्लोचीच्च रणे यशः॥ ३०॥

सामथ्यं चाऽिष सोऽस्तम्भीद् विक्रमं चाऽस्य नाऽस्तभन्।

शाखिनः केचिवध्यष्ठुर् न्यमाङ्क्षुरपरेऽम्बुधौ॥ ३९॥

प्रत्ये त्वलङ्किषुः शैलान् गुहास्वन्ये न्यलेषत।

केचिदासिषित स्तब्धा भयात् केचिदधूणिषुः॥ ३२॥

उदतारिषुरम्भोधि वानराः सेतुनाऽऽपरे।

अलिजिष्टाऽङ्कदस्तव प्रत्यवास्थित चोजितम्॥ ३३॥

सत्त्वं समदुधुक्षच्च वानराणामयुद्ध च।

ततः शैलानुदक्षैप्युर् उदगूरिषित ब्रुमान्॥ ३४॥

<sup>29.</sup> He devoured (the monkeys) and was not satiated; the hunger of his, (who went on) eating increased; he drank the fat and sipped the blood of the forest-dwellers.

<sup>30.</sup> Both his sides swelled with meat and his abdomen too got swollen. (He) dispelled the life-breaths of many and snatched away their fame in the battle.

<sup>31.</sup> He also restrained (their) might (but) they did not stem his valour; some resorted to trees and others plunged into the ocean.

<sup>32.</sup> Others, however, crossed the mountains; some others hid in caves; some sat paralysed; and some rolled about through fear.

<sup>33.</sup> Other monkeys crossed the ocean by the bridge. At this Angada felt ashamed and resorted to bravery (dare-devilry).

<sup>34.</sup> And he enkindled the spirit of the monkeys and fought; then they hurled boulders and lifted up trees,

श्चर्मां विष्टुः किपिन्याद्राः सम्यक् चाऽयुत्सताऽऽहवे।
तानमर्वीव् श्रखाबीच्च निरास्थच्च तलाहतान्।। ३४।।
प्राचुचूर्णच्च पादाभ्यामिबभीषत च द्रुतम्।
श्चर्तां च्चैव शूलेन कुम्भकर्णः प्लबङ्गमान्।। ३६।।
अतौत्सीव् गद्या गाढमिष्यच्चोपगृहनैः।
जानुभ्यामदमीच्चान्यान् हस्तवर्तमवीवृतत्।। ३७।।
श्चर्वालिषुः शिला देहे चूर्ण्यमूवन् महाद्रुमाः।
क्षिप्तस्तस्य न चाऽचेतीत् तानसौ नाऽषि चाऽक्षुभत्।। ३८॥।
श्चर्वाष्टां तं रघुट्याद्रौ आख्यच्चैनं विभीषणः।
पश्चर्वाष्टां तं रघुट्याद्रौ आख्यच्चैनं विभीषणः।
पश्चर्वेष्ट देवेन्द्रं नाऽशिङ्कष्ट विवस्वतः।। ३९॥।
यक्षेन्द्रशक्तिमच्छासीन्नाऽप्रोथीदस्य कश्चन।
कुम्भकणन्न भेष्टं मा युवामस्मान्नृषात्मजौ।। ४०॥

<sup>35.</sup> The tiger-like monkeys roared and fought neatly in the battle. He (Kumbhakarna) crushed, devoured and scattered the monkeys who were (first) hit with his palm.

<sup>36.</sup> And he pulvarised them with his two feet and instantly frightened (them); Kumbhakarna even pierced the monkeys with lances.

<sup>37.</sup> He hurt them deep with the mace and crushed (some of) them with embraces; others he punished by his (two) knees and moulded still others by pressing (them) with (his) palms.

<sup>38.</sup> On (his) body, boulders got shattered, huge trees were crushed to powder; he did not (at all) feel that they were hurled at him, nor also was he agitated.

<sup>39.</sup> The two tiger-like Raghu princes perceived him and Vibhīṣaṇa briefed (them) on him. "He vanquished the Lord of the gods (Indra) and did not dread the Sun.

<sup>40. &</sup>quot;(He) shattered the mighty missile of the Lord of

"ध्नन्तं मोपेक्षिषाथां च मा न कार्ष्टमिहाऽऽदरम्।

ग्रमुं मा न विधिष्टे''ति रामोऽवादीत् ततः कपीन् ॥ ४९ ॥

ते व्यरासिषुराह्वन्त राक्षसं चाऽप्यिप्प्लवन् ।

ग्रबभासन् स्वकाः शक्तीर्द्रमशैलं व्यकारिषुः ॥ ४२ ॥

ते तं व्याशिषताऽक्षीत्मुः पादैर्दन्तैस्तथाऽिच्छदन् ।

आर्षिजजच्छरभो वृक्षं नीलस्त्वाऽऽदित पर्वतम् ॥ ४३ ॥

ऋषभोऽद्रीनुदक्षैप्सीत् ते तैरिमर्तादषुः ।

ग्रस्फूर्जीद् गिरिष्ठुङ्गं च व्यक्षाक्षीद् गन्धमादनः ॥ ४४ ॥

ग्रक्कूदिष्ट व्यकारीच्च गवाक्षो भूधरान् बहुन् ।

स तान् नाऽजीगणद् वीरः कुम्भकणोऽव्यथिष्ट न ॥ ४५ ॥

ग्रमन्थीच्च परानीकमप्लोष्ट च निरङ्कुशः ।

निहन्तुं चाऽत्वरिष्टाऽरीनजक्षीच्चाङ्कमागतान् ॥ ४६ ॥

Yakṣas (Kubera); none overpowered him. Not that you two princes need not be afraid of this Kumbhakarṇa."

- 41. "Do not disregard him who hits; don't you have no regard for this one. Do not hesitate to kill him." Thus Rāma spoke to the monkeys.
- 42. They chattered, challenged the demon and also jumped, exhibited their own powers, (and) hurled (at him) a number of trees and boulders.
- 43. They crowded (around him), crushed him with the feet, so also tore him with the teeth; Sarabha tried to pick up a tree; Nīla however, took up a boulder.
- 44. Rṣabha hurled boulders; with those they thrashed the enemy; Gandhamādana thundered and discharged the summit of a mountain.
- 45. Gavākṣa frolicked and dispersed many boulders; that brave Kumbhakarṇa did not heed them, nor was he hurt.
- 46. And he harassed the enemy's army and hopped about unrestricted and hastened to kill the enemies and devoured those that came near his lap.

व्यकुक्षद् वानरानीकं संपलायिष्ट चाऽऽयित ।
हस्ताभ्यां नश्यदक्राक्षीद् भीमे चोद्पाधिताऽऽनने ॥ ४७ ॥
रक्तेनाऽचिक्लिद् भूमि सैन्यैश्चाऽतस्तरद्धतै: ।
नाऽताप्सींद् भक्षयन् कूरो नाऽश्रमद् व्नन् प्लवङ्गमान् ॥ ४८ ॥
न योद्धुमशकन् केचिन्नाऽढौिकषत केचन ।
प्राणशन् नासिकाभ्यां च वक्त्रेण च वनौकस: ॥ ४९ ॥
उदरे चाऽजरन्नन्ये तस्य पातालसन्निभे ।
ग्राक्रन्विषु सखीनाह्वन् प्रपलायिषताऽस्विदन् ॥ ५० ॥
रक्तमश्च्योतिषु: क्षुण्णाः क्षताश्च कपयोऽतृषन् ।
उपास्थायि नृपो भग्नरसौ सुग्रीवमैजिहत् ॥ ५९ ॥
योद्धुं सोऽप्यरुषच्छत्नोरैरिरच्च महादुमम् ।
तं प्राप्तं प्रासहिष्टाऽरिः शिंक चोग्रामुदग्रहीत् ॥ ५२ ॥

<sup>47.</sup> On his coming, the monkey-army yelled and fled. He dragged back (the) disappearing (army) with both hands and threw it into his terrific mouth.

<sup>48.</sup> The cruel one drenched the ground with blood and covered it with the slain forces; he was not satiated (by) eating and was not tired (of) killing the monkeys.

<sup>49.</sup> Some could not fight, some did not go near him, and the forest-dwellers vanished through both his nostrils and mouth.

<sup>50.</sup> Some were digested in his stomach which resembled the nether world (pātala); they yelled, called (their) friends, fled quickly (and) perspired.

<sup>51.</sup> The crushed monkeys passed out blood; wounded, (they) felt thirsty: the King (Rāma) was approached by the scattered (monkeys) and he goaded on Sugrīva.

<sup>52.</sup> He, too, was enraged for fighting and threw a huge

स तामिबश्रमद्भीमां वानरेन्द्रस्य चाऽमुचत्।
प्रापप्तन्मारुतिस्तत्र तां चाऽलासीद् वियद्गताम्॥ ५३।।
प्रशोभिष्टाऽचखण्डच्च शक्ति वीरो न चाऽयसत्।
लौहभारसहस्रेण निर्मिता निरकारि मे॥ ५४॥
शक्तिरित्यकुपद् रक्षो गिरिं चोदखनीद् गुरुम्।
व्यमुष्ट तं कपीन्द्रस्य तेनाऽमूच्छींदसौ क्षतः॥ ५५॥
प्रलोठिष्ट च भूष्ट्ठे शोणितं चाऽप्यसृक्षुवत्।
तमादाय पलायिष्ट व्यरोचिष्ट च राक्षसः॥ ५६॥
प्रभैषुः कपयोऽन्वारत् कुम्भकर्णं मरुत्सुतः।
शनैरबोधि सुग्रीवः सोऽलुञ्चीत् कर्णनासिकम्॥ ५७॥

tree against the enemy; he withstood it (as it) reached (him) and picked up a ferocious missile.

- 53. He whirled that terrific (missile) and discharged it towards the lord of the monkeys. Māruti instantly fell thereon and caught that (missile) that had risen up the sky.
- 54. The brave Māruti blazed and broke the missile and was not tired. "Manufactured out of a thousand weight-units (20 tolas) of iron,
- 55. —my missile is (broken by him)", thus the demon got angry and dug out a heavy boulder and hurled it against (Sugrīva), the lord of the monkeys; wounded thereby he fainted,
- 56. —and rolled on the ground and passed blood; after picking him up, the demon ran off and became radiant (with victory).
- 57. The monkeys got frightened; the Son of the Wind (Maruti) chased Kumbhakarna; gradually Sugrīva came to (his) senses; (and) he plucked off the ears and nose—

राक्षसस्य, न चाऽत्रासीत् प्रनंद्युमयतिष्ट च।

अक्रीधि कुम्भकर्णेन पेष्टुमारिम्म च क्षितौ ॥ ५८ ॥

सुग्रीवोऽस्याऽश्रशद्धस्तात् समगाहिष्ट चाऽम्बरम् ।

तूर्णमन्वसृपद् राममाननन्दच्च वानरान् ॥ ५९ ॥

अतत्वरच्च तान् योद्धुमचिचेष्टच्च राघवौ ।

कुम्भकर्णो न्यर्वतिष्ट रणेऽयुत्सत वानराः ॥ ६० ॥

अविवेष्टन् नृपादेशादाहक्षंश्चाऽऽशु राक्षसम् ।

तानधावीत् समारूढांस्तेऽप्यस्नंसिषताऽऽकुलाः ॥ ६९ ॥

श्रग्नसिष्ट व्यधाविष्ट समाश्लिक्षच्च निर्दयम् ।

ते चाऽष्यघोरिषुघोरं रक्तं चाऽवमिषुमुंखैः ॥ ६२ ॥

<sup>58. —</sup>of the demon and did not fear; he also tried to (disentangle himself from his grip and) flee. At this Kumbhakarna got enraged and began to crush him against the ground.

<sup>59.</sup> Sugrīva slipped off from his hand and adeptly plunged into the sky, hurriedly approached Rāma and delighted the monkeys.

<sup>60.</sup> He hurried them up to fight and urged the two Raghavas. Kumbhakarna re-entered the fray and the monkeys fought (him).

<sup>61. (</sup>Rāma) got (him) surrounded (by the monkeys); and (they), by the command of the King, quickly mounted on the demon. He shook off those that had mounted on him, and they too, hurtled down distressed.

<sup>62.</sup> He swallowed, chased and mercilessly hugged (them). They too yelled fiercely and vomitted blood through their mouths.

स चाऽपि रुधिरैर्मतः स्वेषामप्यदियिष्ट न ।

अप्रहीच्चाऽऽयुरन्येषामरुद्ध च पराक्रमम् ॥ ६३ ॥

संवस्तानामपाहारि सत्त्वं च वनवासिनाम् ।

अच्छेदि लक्ष्मणेनाऽस्य किरीटं कवचं तथा ॥ ६४ ॥

प्रभेदि च शरैदेंह: प्राशंसीत् तं निशाचर: ।

अस्पिधिष्ट च रामेण तेनाऽस्याऽक्षिप्सतेषवः ॥ ६५ ॥

यैरघानि खरो वाली मारीचो दूषणस्तथा ।

प्रवामंस्त स तान् दर्पात् प्रोदयंसीच्च मुद्गरम् ॥ ६६ ॥

वायव्याऽस्त्रेण तं पाणि रामोच्छैत्सीत् सहायुधम् ।

आवीपि तच्हस्तोऽसावधावीच्चाऽरिसंमुखम् ॥ ६७ ॥

सवृक्षमच्छिदत् तस्य शक्रास्त्रेण करं नृषः ।

जङ्गे चाऽशीशतद् वाणैरप्रासीदिष्क्षिर्मुखम् ॥ ६८ ॥

<sup>63.</sup> And he, intoxicated by blood, did not pity even his own (soldiers), and took the life and strained the valour of the enemies.

<sup>64.</sup> The spirit of the frightened forest-dwellers was eradicated; His diadem as well as his armour was shattered by Laksmana;

<sup>65. —</sup>and, his body was injured by means of arrows. The demon praised him and fought with Rama; by him arrows were discharged at him.

<sup>66.</sup> Through vanity, he disregarded those arrows with which Khara, Vāli, Mārīca as well as Dūṣaṇa were killed, and brandished his club.

<sup>67.</sup> With the missile of Wind, Rāma severed that arm along with the weapon; with a tree in his (other) hand he glowed brightly and ran up to confront (face) Rāma.

<sup>68.</sup> The King, with Indra's missile, cut off his hand

ऐन्द्रेण हृदयेऽन्यात्सीत् सोऽध्यवात्सीच्च गां हत:।

प्रापिक्षातां सहस्रे द्वे तद्देहेन वनौकसाम्।। ६९।।

प्रस्ताविषु: सुरा रामं दिश: प्रापिन्नशाचराः।

भूरकम्पिष्ट साद्रीन्द्रा व्यचालीदम्भसां पति:।। ७०।।

हतं रक्षांसि राजानं कुम्मकर्णमशिश्रवन्।

प्ररोदीद् रावणोऽशोचीन् मोहं चाऽशिश्रियत् परम्।। ७९ ३ः

प्रपप्रथद् गुणान् धातुरिचकीर्तच्च विकमम्।

'ऋद्वेन कुम्भकर्णेन येऽदिशिषत शत्रवः।। ७२।।

कथं न्वजीविषुस्ते च स चाऽमृत महाबलः'।

अयुयुत्सिषताऽऽश्वास्य कुमारा रावणं तत:।। ७३।।

along with the tree, incapacitated his thighs with arrows and filled his mouth with darts.

- 69. He struck at his (Kumbhakarna's) heart with Indra's missile and, killed (him), (at which) he (Kumbhakarna) took to (fell on) the ground; of forest-dwellers two thousands were ground under his body.
- 70. Gods applauded Rama; the demons reached (fled in) (different) directions; the earth, along with mighty mountains, quaked; the ocean got agitated.
- 71. The demons announced slain Kumbhakarna to the King. Ravana wept, lamented and passed into a high faint.
- 72. He proclaimed the virtues and recounted the valour of his brother. 'The enemies who were perceived (confronted) by the enraged Kumbhakarna,
- 73. —survived; but he, whose might was great, died; How is it?' Thereafter, having reassured Rāvaṇa, the princes, (the sons of Rāvaṇa), desired to fight.

देवान्तकोऽतिकायश्च विशिरा: स नरान्तक:। ते चांऽऽहिषत संग्रामं बलिनो रावणात्मजाः ॥ ७४ ॥ युद्धोन्मतं च मतं च राजा रक्षार्थमाञ्जिहत्। सुतानां, निरगातां तौ राक्षसौ रणपण्डितौ ॥ ७५ ॥ द्विषोऽकारिषताऽऽकुलाः। सैन्यानि तैरजेषत पर्वतानिव भुमावचैष्वनिरोत्तमान ॥ ७६ ॥ ग्रङ्गदेन समं योद्धमघटिष्ट राक्षम: प्रासं सोऽस्फोटीदङ्गदोरसि ॥ ७७ ॥ प्रैषिषद श्रश्वान वालिस्तोऽहिंसीदतताडच्च मुब्टिना। रावणिश्चाऽव्यथो योद्धमारब्ध च महीं गत: ॥ ७८ ॥ तस्याऽहारिषत प्राणा मुब्टिना वालिसूनुना। प्रादृद्रवंस्तत: ऋद्धाः सर्वे रावणयोऽङ्कदम ॥ ७९ ॥

<sup>74.</sup> Those powerful sons of Rāvaņa, Devāntaka, Atikāya, Triśiras and that (famous) Narāntaka, marched forth for battle.

<sup>75.</sup> The King dispatched Yuddhonmatta and Matta for the protection of his sons. Those two demons, expert in flighting, marched out.

<sup>76.</sup> By them the forces were vanquished, enemies were rendered distressed; like mountains they heaped on the earth the best of monkeys.

<sup>77.</sup> Narāntaka strove to fight with Angada; the demon discharged a barbed missile; it broke on the chest of Angada.

<sup>78.</sup> The son of Vāli killed (his) horses and thrashed him with the fists and, unharmed, Rāvaņa's son, who descended to the ground, began to fight.

<sup>79.</sup> With a fist-blow, his life-breaths were snatched away by the son of Vali. Then all the enraged sons of Ravana rushed towards Angada.

ततो नीलहन्मन्तौ रावणीनववेष्टताम्।
अकारिष्टां गिरींस्तुङ्गानरौत्सीत् विशिराः शरेः ॥ ८०॥
परिघेणाऽऽविधष्टाऽथ रणे देवान्तको बली।
मुष्टिनाऽदवरत् तस्य मूर्धानं मारुतात्मजः ॥ ८९॥
प्रदीविपत् ततो वीर्यं नीलं चाऽपीपिडच्छरेः।
युद्धोन्मत्तस्तु नीलेन गिरिणाऽऽनायि संक्षयम्॥ ८२॥
प्रबक्षाजत् ततः शक्ति विशिराः पवनात्मजे।
हन्मता क्षतास्तस्य रणेऽमुषत वाजिनः॥ ८३॥
प्रस्नसच्चाऽहतो मूष्टिन खड्गं चाऽजीहरद् द्विषा।
प्रस्नसच्चाऽहतो मूष्टिन खड्गं चाऽजीहरद् द्विषा।
प्राणानौज्झीच्च खड्गेन छिन्नैस्तेनैव मूर्धिभः॥ ८४॥
मत्तेनाऽमारि संप्राप्य शरभास्तां महागदाम्।
सहस्रहरिणाऽकीडीदितकायस्ततो रणे॥ ८४॥

<sup>80.</sup> Then Nīla and Hanumān surrounded Rāvaņa's sons (and) hurled lofty boulders; Triśiras blocked (them) with arrows.

<sup>81.</sup> Then, in the fight, the mighty Devantaka hit with an iron-tipped club; the Son of the Wind smashed his head with a first-below.

<sup>82.</sup> Then Yuddhonmatta enkindled valour and tormented Nila with arrows; by Nila, however, he was led to destruction by means of a boulder.

<sup>83.</sup> Then Triśiras shot a missile at the Son of the Wind; struck by Hanuman, his horses died in the fight.

<sup>84.</sup> And, hit on the head, he dropped down and allowed (his) sword to be snatched away by the enemy, and laid down his life with his (three) heads severed by that very sword!

<sup>85.</sup> Having received (a blow from) the huge club hurled by Sarabha, Matta died. Then Atikaya sported in the battle in a thousand-horsed—

रथेनाऽविद्यथच्चाऽरीन् व्यचारीच्च निरङ्कुशः।
विभीषणेन सोऽख्यायि राघवस्य महारथः।। द६।।
"अतस्तस्भदयं वक्तं स्वयम्भुवमत् तुषत्।
ग्रिशिक्ट महास्त्राणि रणेऽरक्षीच्च राक्षसान्।। द७।।
ग्रिध्यगीव्टाऽर्थशास्त्राणि यमस्याऽह्नोव्ट विक्रमम्।
देवाहवेव्वदीपिव्ट नाऽजनिव्टाऽस्य साध्वसम्।। दद।।
एष रावणिरापादि वानराणां भयङ्करः"।
ग्राह्मताऽथ स काकुतस्यं धनुश्चाऽपुस्फुरद् गुष्।। द९।।
सौमित्रिः सर्पवत् सिहमादिदत् तं महाहवे।
तौ प्रावीवृततां जेतुं शरजालान्यनेकशः।। ९०।।
ग्रव्छैतां च महात्मानौ चिरमश्रमतां न च।
तथा तावास्थतां बाणानतानिव्टां तमी यथा।। ९९।।

<sup>86. —</sup>chariot and tormented his enemies and moved about unrestrained. By Vibhīṣaṇa that mighty (chariot)-warrior was announced (introduced) to Rāma.

<sup>87. &</sup>quot;This one stopped the adamant and delighted the Creator (Self-born-Brahmā), studied mighty missiles and protected the demons in battle;

<sup>88. —(</sup>he) studied the science of politics, dispelled the valour of Yama, (and) blazed in the wars with the gods; no fear (ever) arose in him.

<sup>89. &</sup>quot;Dreadful to the monkeys, this son of Rāvaņa has come near." Then he challenged the descendent of Kākutstha (Rāma) and flourished his heavy bow.

<sup>90.</sup> Like a scrpent assaulting a lion, the son of Sumitra (Laksmana) assaulted him in the great war; for winning a victory, they discharged numerous arrows.

<sup>91.</sup> And the two magnanimous (warriors), broke (the arrows) and did not tire out for long. They shot arrows in such a manner (even) as to spread darkness.

सौर्याग्नेये व्यक्तारिष्टामस्ते राक्षसलक्ष्मणौ ।
ते चोपागमतां नाशं समासाद्य परस्परम् ॥ ९२ ॥
श्रावश्रजत् ततः शस्त्रमैषीकं राक्षसो रणे ।
तदप्यध्वसदासाद्य माहेन्द्रं लक्ष्मणेरितम् ॥ ९३ ॥
ततः सौमितिरस्मार्षीददेविष्ट च दुर्जयम् ।
ब्रह्मास्त्रं तेन मूर्धानमदध्वंसन्नरिहष्टः ॥ ९४ ॥
ततोऽकन्दीद् दशग्रीवस्तमाशिश्वसिदन्द्रजित् ।
निरयासीच्च संकुद्धः प्राचिचच्च स्वयम्भुवम् ॥ ९४ ॥
अहौषीत् कृष्णवर्त्मानं समयष्टाऽस्त्रमण्डलम् ।
सोऽलब्ध ब्रह्मणः शस्त्रं स्यन्दनं च जयावहम् ॥ ९६ ॥
तमध्यासिष्ट दीप्राग्रममोदिष्ट च रावणिः ।
खन्नरूपस्ततोऽकर्तीद् देहान् रावणविद्विषाम् ॥ ९७ ॥

<sup>92.</sup> The demon and Laksmana discharged the 'Solar' and the 'Fiery' missiles, (respectively), and having dashed mutually, they (the two arrows) perished.

<sup>93.</sup> Then the demon ignited the Aişika missile in the battle. That too, perished after dashing against the Mahendra missile shot by Lakşmana.

<sup>94.</sup> Then Lakşmana recollected and ignited the invincible Brahma missile and with it smashed the head of the man-hater (Atikaya).

<sup>95.</sup> Then Ravana cried (in grief). Indrajit consoled him and marched out enraged and worshipped the Self-born (Brahma).

<sup>96. (</sup>He) offered oblations in the Fire, worshipped the group of missiles; he acquired from the Creator a weapon and a chariot which brought victory.

<sup>97.</sup> The son of Rāvaṇa mounted it which had a blazing front and instantly rejoiced; then (he), whose form became invisible, smashed the bodies of Rāvaṇa's enemies.

सप्तर्षांच्य प्लवङ्गानां कोटीर्बाणं रसूषुपत्।

निशान्ते रावणि: कुद्धो राघवौ च व्यमू मुहत्।। ९८।।

ग्रापिरफवत् स्वसामर्थ्यमगूहीत् सायकं विशः।

ग्राघोरीच्य यहाघोरं गत्वा प्रैषीच्य रावणम्।। ९९॥

विभीषणस्ततोऽबोधि सस्फुरौ रामलक्ष्मणौ।

ग्रापारीत् स गृहीतोत्को हतशेषान् प्लवङ्गमान्।। १००॥

'मा शोचिष्ट रघुव्याद्रौ नाऽमृषाता' मिति बुवन्।

ग्रावाबुद्ध स नीलादीन् निहतान् किषय्थपान्॥ १०९॥

तत्त्रेषण्णाम्बवान् प्राणीदुवमीलीच्य लोचने।

पौलस्त्यं चाऽगवीत् ''किच्यदजीवीन्मास्तात्मजः॥ १०२॥

तस्य क्षेमे महाराज! नाऽमृष्मह्याखिला वयम्।'

पौलस्त्योऽशिश्रवत तं च जीवन्तं पवनात्मजम॥ १०३॥

<sup>98.</sup> By the end of night, the angry Indrajit put to (eternal) sleep seven thousand crores of monkeys and rendered the two Rāghavas unconscious.

<sup>99.</sup> Indrajit enhanced his own might, veiled the quarters with arrows, thundered very ferociously and having gone back, sent (out) Rāvaņa (to see the devastation).

<sup>100.</sup> Then Vibhīṣaṇa realised (that) Rāma and Lakṣmaṇa (showed) a throbbing; he, who held a torch, delighted the remaining monkeys that had survived the dead (saying):

<sup>101. &</sup>quot;Do not grieve, the tiger-like Raghu Princes are not dead." He came to know that the monkey commanders Nīla and others were slain.

<sup>102.</sup> Among them Jāmbavān breathed slightly and opened his eyes, and spoke to Vībhīṣaṇa (Paulastya), "Has the Son of the Wind survived per chance?

<sup>103. &</sup>quot;Oh great King, in (case of) his safety all of us may not die." And Vibhīṣaṇa reported to him that the Son of the Wind was alive.

प्रायिष्ट मारुतिस्तव तौ चाऽष्यहुषतां ततः।
प्राहेष्टां हिमवत्पृष्ठे सवौषधिगिरि ततः॥ १०४॥
तौ हनूमन्तमानेनुमोषधीं मृतजीविनीम्।
सन्धानकरणीं चाऽन्यां विशल्यकरणीं तथा॥ १०४॥
प्रोवपाति नभस्तेन स च प्रापि महागिरिः।
यस्मिन्नज्वालिष् रावौ महौषध्यः सहस्रशः॥ १०६॥
निरचायि यवा भेवो नौषधीशां हनूमता।
सर्वं एव समाहारि तवा शैलः सहौषधिः॥ १०७॥
प्राणिषुनिहताः केचित् केचित्तु प्रोवमीलिषुः।
तमोऽन्येऽहासिषुर्योधा व्यजृम्भिषत चाऽपरे॥ १०८॥
अजिद्यपंस्तथैवाऽन्यानोषधीर् आलिपंस्तथा।
एवं तेऽचेतिषुः सर्वे वीर्यं चाऽधिषताऽधिकम्॥ १०९॥

<sup>104.</sup> Māruti arrived there and thereupon both of them rejoiced; then (the two) dispatched behind Himālaya to the mountain of all medical herbs—

<sup>105. —</sup>Māruti, to fetch the herb which revived the dead, (mṛtajīvanī), which joined together broken bones (sandhāna-karaṇī) and also another one which completely healed wounds.

<sup>106.</sup> The sky was dived into by him (Hanuman) and he reached the huge mountain whereupon the important herbs shone brightly by the thousands at night.

<sup>107.</sup> When the distinction between the medicinal herbs was not determined by Hanūmān, then the whole mountain along with the herbs was brought (by him) there (to Lankā).

<sup>108.</sup> Some of the dead, breathed again; some, on the other hand, opened (their eyes); other warriors abandoned darkness (unconsciousness) and still others yawned.

<sup>109.</sup> He made (them) smell the herbs; so also smeared others (with them); thus they all came back to life and acquired greater strength.

श्रिकह्नदत् स काकुत्स्थो शेषांश्चाऽजीजिवत् कपीन् ।
हन्मान्, अथ ते लङ्कामिननाऽदीदिपन् द्रुतम् ॥ १९०॥
समनात्सीत् ततः सैन्यममार्जीद् भल्लतोमरम् ।
अमार्कीच्चाऽसिपत्नादीनवभासत् परश्वधान् ॥ १९१॥
कुम्भकर्णसुतौ तत्र समनाद्धां महाबलौ।
निकुम्भश्चेव कुम्भश्च प्रापतां तौ प्लवङ्गमान् ॥ १९२॥
अगोपिष्टां पुरीं लङ्कामगौप्तां रक्षसां बलम् ।
श्रत्याक्तामायुधानीकमनेष्टां च क्षयं द्विषः ॥ १९३॥
श्रकोक्षिष्ट तत्सैन्यं प्रपलायिष्ट चाऽऽकुलम् ।
श्रच्युतच्च क्षतं रक्तं हतं चाऽध्यशयिष्ट गाम् ॥ १९४॥
श्रङ्गदेनाऽहसातां तौ युध्यकम्पनकम्पनौ।
अभ्यार्वीद् वालिनः पुत्रं प्रजङ्गोऽपि समत्सरः ॥ १९४॥

<sup>110.</sup> Hanuman delighted the two Kakutstha princes and revived the remaining monkeys; thereafter, they hastily ignited Lanka with fire.

<sup>111.</sup> Then the army (of Rāvaṇa) put on armour, polished crescent-tipped lances and javelins, cleaned (their) fine swords and brightened (their) axes.

<sup>112.</sup> Then Nikumbha and Kumbha, the two very mighty sons of Kumbhakarna, put on coats of mail and they accosted the monkeys.

<sup>113.</sup> The two protected the city (of) Lanka, saved the army of the demons, discharged a multitude of weapons and led the enemy to destruction.

<sup>114.</sup> That distressed army yelled and fled; being wounded, (it) emitted blood, and being killed, (it) lay on the ground.

<sup>115.</sup> Those two, Akampana and Kampana, were killed in the battle by Angada. Thereupon Prajangha, full of jealousy, struck the son of Vali (Angada).

तस्याऽप्यवेभिविष्टाऽसौ मूर्धानं मुष्टिनाऽऽङ्गवः।

अहार्षोच्च शिर: क्षित्रं यूपाक्षस्य निराकुलः॥ ११६॥

शरीरं लोहिताक्षस्य न्यभाङ्कीव् द्विविवस्तवा।

ऋदः कुम्भस्ततोऽभैत्सीन्मैन्वं सिद्विविदं शरैः॥ ११७॥

प्राधूणिष्टां क्षतौ क्ष्मां च तावाशिश्ययतामुभौ।

मानुलौ विह्वलौ दृष्ट्वा कुम्भं वालिसुतो नगैः॥ ११८॥

प्रौणिवीच्छरवर्षेण तानपौहीिन्नशाचरः।

वानरानैजिहव् रामस्तूणं रिक्षतुमङ्गवम्॥ ११९॥

दुतमवास्त सुन्नीवो श्रानुष्यं शत्नुसंकटात्।

मुष्टिना कौम्भकणि च ऋदः प्राणैरितित्यजत्॥ १२०॥

निकुम्भो वानरेन्द्रस्य प्राहैषीत् परिघं ततः।

हनुमांश्वाऽऽपतन्तं तमभाङ्कीव् भोगिभीषणम्॥ १२१॥

<sup>116.</sup> That Angada smashed his head with a fist-blow, and Nirakula quickly severed the head of Yūpākṣa.

<sup>117.</sup> Then (the monkey) Dvivida pounded the body of Lohitākṣa. Thereupon enraged Kumbha injured Mainda along with Dvivida with arrows.

<sup>118.</sup> Wounded, those two whirled and took to the ground. On seeing both his maternal uncles distressed, the son of Vali with trees—

<sup>119. —</sup>covered up Kumbha; the demon dispelled them with a shower of arrows. Rāma hurriedly impelled the monkeys to protect Aṅgada.

<sup>120.</sup> Sugrīva instantly rescued (his) brother's son from the danger of the enemy and enraged, he, with a fist-blow, got the son of Kumbhakarna to be forsaken by his life-breaths.

<sup>121.</sup> Then Nikumbha hurled a club at the monkey chief and Hanuman smote down that (club) which was rushing down and was as terrific as a cobra.

प्रौर्णुवीत् तेजसाऽरातिमरासी च्य भयद्भरम् ।

प्रीवां चाऽस्य तथाकाक्षीदिजिजीवद् यथा न तम् ॥ १२२ ॥

समगतकिपसैन्यं सम्मदेनाऽतिमात्रं

विटपहरिणनाथः सिद्धिमौहिष्ट नित्याम् ।

नृपतिमितररंस्त प्राप्तकामेव हर्षाद्

रजनिचरपतीनां सन्ततोऽतायि शोकः ॥ १२३ ॥

इति भट्टिकाव्ये कुम्भकर्णवधो नाम पञ्चदशः सर्गः ॥
(तिङन्तकाण्डे 'लुङ्'-विलासः द्वितीयः परिच्छेदः)

Here ends canto XV of Bhattikāvya named
THE DEATH OF KUMBHAKARNA

( Part IV of the Tiaanta-kanda in exemplification of lun )

<sup>122. (</sup>He) overpowered the enemy with (his) lustre, and thundered ferociously and so pulled his neck as not to let him live.

<sup>123.</sup> The monkey army was overwhelmed with exultation; the lord of the monkeys inferred eternal victory; the King's mind exulted through joy as if it had secured its desires; the grief of the King of the demons waxed unabated.

## ग्रथ वोडशः सर्गः

ततः प्रहितो राजा रक्षसां हतबान्धवः।

"िर्कं करिष्यामि राज्येन सीतया किं करिष्यते॥ १॥

अतिकाये हते वीरे प्रोत्सिहिष्ये न जीवितुम्।

ह्नेपिष्यित्यति कः शत्नून् केन जायिष्यते यमः॥ २॥

श्रातिकायाद् विना पाशं को वा छेत्स्यित वारुणम्।

रावणं मंस्यते को वा स्वयम्भः कस्य तोक्ष्यति॥ ३॥

श्लाधिष्ये केन, को बन्धून् नेष्यत्युन्नतिमुन्नतः।

कः प्रेष्यिति पितृन् काले, कृत्वा कित्थिष्यते न कः॥ ४॥

उद्यंस्यति हरिवंद्यं विचरिष्यति निर्भयः।

भोक्ष्यते यज्ञभागांश्च शूरमानं च वक्ष्यति॥ १॥

## NOW CANTO XVI

- 1. Then the King of the demons, whose kinsmen were slain, lamented, "What shall I do with the kingdom? What could be done with Sītā?
- 2. "The warrior Atikāya having been killed, I shall not enthuse (myself) to live. Who will put the enemies to shame? By whom will Yama be vanquished?
- 3. "Or who but Atikaya will cut off the noose of Varuna? Or who will respect Ravana? Whom will Brahma please?
- 4. "By whom shall I be praised? Who, himself prosperous, will lead his kinsmen to prosperity? Who will gratify the manes at the proper time? Who having achieved (something great) will not boast?
  - 5. (Now) Indra will brandish the adamant and move

रिवस्तप्स्यित नि:शङ्कं वास्यत्यिनयतं महत्।
निर्वत्स्यंत्यृतुसंघातः स्वेच्छयेन्दुहरेहेष्यितः। ६।।
तीवं स्यन्विष्यते मेघेषप्रं वितिष्यते यमः।
प्रातिकायस्य मरणे कि करिष्यन्ति नाडन्यथा॥ ७॥
उन्मीलिष्यति चक्षुमें वृथा, यिद्वनयागतम्।
प्राज्ञालाभोन्मुखं नम्नं न ब्रक्ष्यति नरान्तकम्॥ ६॥
धिङ् मां विशिरसा नाडहं सन्वशिष्येडच यत् पुनः।
धानिष्यन्ते द्विषः केन तिस्मन् पञ्चत्वमागते॥ ९॥
शानुभिनिहते मत्ते द्रक्ष्येडहं संयुगे सुखम्।
पुद्धोन्मत्ताव् विना शत्रून् समास्कन्तस्यित को रणे॥ १०॥

about dauntless; and he will partake of the sacrificial portions and would prattle thinking himself to be brave.

seiselle elected feelecole filesier

- 6. "The sun will shine fearlessly: the wind will blow unrestricted; the collection of seasons will end (i.e., They will occur singly); the moon will rise at its will.
- 7. "The clouds will shower severely and Yama will behave ferociously. On Atikāya's death who and what will not act differently?
- 8. "In vain will my eye open, my eye that will not perceive the modest Narantaka, arrived in humility, with his face raised for receiving orders!
- 9. "Fie upon me, for I shall not be seen again today by (my son) Triśiras. He being slain, through whom will the enemies be got killed?"
- 10. "Matta being killed by the enemies, I shall (now) be easily encountered (by my enemies) in battle. Who but Yuddhonmatta will march towards the enem ies in the battle?"

श्राह्वास्यते विशङ्को मां योत्स्यमानः शतकतुः।
प्रकल्प्स्यति च तस्याऽथों निकुम्भे दुहंणे हते॥ १९॥
कित्पच्यते हरेः प्रीतिलंङ्का चोपहनिष्यते।
श्रागंस्यते सुरंश्चेह रिपोर्यास्यामि वश्यताम्॥ १२॥
मिर्द्यामि विजेद्ये वा हताश्चेत् तनया मम।
हनिष्यामि रिप्ंस्तूणं न जीविष्यामि दुःखितः॥ १३॥
स्मेद्यन्ते मुनयो देवाः कथिष्यपित चाऽनिशम्।
'वशप्रीवस्य दुनीतिवनद्यं रक्षसां कुलम्'॥ १४॥
केन सम्भावितं तात कुम्भकर्णस्य राघवः।
रणे कत्स्यति गाताणि मर्माणि च वितत्स्यति॥ १५॥
पतिष्यति क्षितौ भानुः पृथिवौ तोलियष्यते।
नभस्वान् भङ्क्यते व्योम मुद्धिक्षस्ताडियष्यते॥ १६॥

<sup>11. &</sup>quot;Dauntless Indra, desirous of fighting, will challenge me; and Nikumbha, who was hard to kill, being killed, his (Indra's) objective will be achieved.

<sup>12. &</sup>quot;Indra's delight will occur (ensue) and Lanka will be devastated; the gods will arrive here and I shall get into the servitude of the enemy.

<sup>13. &</sup>quot;If my sons are killed, I shall die or vanquish; I shall quickly kill the enemies; (but) grieved, I shall not live.

<sup>14. &</sup>quot;The sages will smile and the gods will declare, day night, 'The race of demons perished on account of the evil policies of Rāvaņa.'

<sup>15. &</sup>quot;By whom was it foreseen, Oh father, that Rama would sever the limbs and hurt the vitals of Kumbhakarna in battle;

<sup>16. —&</sup>quot;that the sun will tumble down on the earth; the earth will be hurled up; the wind will be shattered; the sky will be beaten up with fist-blows;

इन्दोः स्यन्दिष्यते विह्नः समुच्छोक्ष्यति सागरः ।
जलं धक्ष्यति, तिग्मांशोः स्यन्त्स्यन्ति तमसां चयाः ॥ १७ ॥
कुम्भकणीं रणे पुंसा कुद्धः परिभविष्यते ।
संभावितानि नैतानि कदाचित् केनचिज्जने ॥ १८ ॥
कुम्भकणें हते लङ्कामारोक्ष्यन्ति प्लवङ्गमाः ।
दङ्क्ष्यन्ति राक्षसान् दृष्ता मङ्क्ष्यन्ति च ममाश्रमान् ॥ १९ ॥
चत्स्यन्ति बालवृद्धांश्च नत्स्यंन्ति च मुदा युताः ।
तेन राक्षसमुख्येन विना तान् को निरोक्ष्यिति ॥ २० ॥
अमर्षो मे परः सीतां राघवः कामिष्यष्यते ।
च्युतराज्यात् सुखं तस्मात् कि किलाऽसाववाष्स्यति ॥ २० ॥
मारिष्यामि वैदेहीं खादिष्यामि राक्षसैः ।
भमौ वा निखनिष्यामि विद्यंसस्याऽस्य कारणम ॥ २२ ॥

<sup>17. —&</sup>quot;that fire will ooze out of the moon; the ocean will dry up; water will burn; a mass of darkness will flow from the sun;

<sup>18. —&</sup>quot;that the enraged Kumbhakarna will be overpowered in battle by a human male. These were never thought possible by anyone among the people.

<sup>19. &</sup>quot;Kumbhakarna being killed, the arrogant monkeys will invade Lanka, bite the demons and pull down (my) resorts.

<sup>20. &</sup>quot;And (they will) kill the children and old men and will dance, full of joy; who without that chief of demons, will restrain them?

<sup>21. &</sup>quot;My greatest anger (is that), Rāma will make love to Sītā; what pleasure, indeed, will she derive from him who has lost his kingdom?

<sup>22. &</sup>quot;I shall kill the Videha Princess (and) have her devoured by the demons; or I shall ditch the cause of this devastation down into the ground,

नाऽनुरोत्स्ये जगल्लक्ष्मीं घटिष्ये जीवितुं न वा।

न रंस्ये विषयं: शून्ये भवने बान्धवरहम् ॥ २३ ॥

मोविष्ये कस्य सौक्ष्येऽहं को मे मोविष्यते सुखे।

ग्रादेया: किंकृते भोगाः कुम्भकर्ण ! त्वपा विना ॥ २४ ॥

या: सुहृत्सु विपन्नेषु मामुपेष्यन्ति संपदः।

ताः कि मन्युक्षताभोगा न विपत्सु विपत्तयः॥ २४ ॥

'विनङ्क्ष्यित पुरी क्षिप्रं तूर्णमेष्यन्ति वानराः।

असन्धित्सोस्तवे'त्येतव् विभीषणसुभाषितम् ॥ २६ ॥

'ग्रथेंन संभृता राज्ञा न भाषिष्यामहे वयम्।

संयोत्स्यामहे इत्येतत् प्रहस्तेन च भाषितम्॥ २७ ॥

मानुषो नाम पत्काषी राजानं पुरुषाशिनाम्।

योधिष्यति संग्रामे विव्यास्त्ररथवुर्जयम्॥ २६ ॥

<sup>23. &</sup>quot;I shall not covet the riches of the world, nor shall I strive to live, nor shall I feel happy with sensuous objects in this palace which is devoid of kinsmen.

<sup>24. &</sup>quot;Without you, Oh Kumbhakarna, in whose happiness shall I rejoice? Who will exult in my happiness? For what purpose should pleasures be acquired?

<sup>25. &</sup>quot;Is it not that, with their dimensions pruned by grief, the riches that will come to me, while my (well-wishing) friends are dead, will be disastrous among calamities!

<sup>26. &</sup>quot;This was well said by Vibhīṣaṇa, 'The monkeys will soon arrive; (this) capital of yours, who are not desirous of peace, will perish?'

<sup>27. &</sup>quot;And this was said by Prahasta: "Well nourished with money by the king, we shall not speak, (but) shall fight."

<sup>28. &</sup>quot;Indeed, a human male, treading on feet, will force the King of the cannibals, invincible on account of his divine missiles and chariot, to fight in battle!

सन्तत्स्याम्यथवा योद्धुं न कोष्ये सत्त्वहीनवत् ।

प्रद्य तप्त्यंन्ति मांसादा भूः पास्यत्यिरशोणितम् ॥ २९ ॥

आकक्ष्यामि यशः शत्तूनपनेष्यामि कर्मणा ।

अनुभाविष्यते शोको मैथिल्याऽऽद्य पतिक्षयात् ॥ ३० ॥

मन्तूयिष्यति यक्षेन्द्रो वल्गूयिष्यति नो यमः ।

ग्लास्यन्त्यपतिपुत्राश्च वने वान्त्योषितः ॥ ३९ ॥

सुखं स्वप्स्यन्ति रक्षांसि भ्रमिष्यन्ति च निर्भयम् ।

न विक्रोक्ष्यन्ति राक्षस्यो नरांश्चाऽत्स्यन्ति हषिताः ॥ ३२ ॥

प्राङ् मृहूर्तात् प्रभातेऽहं भविष्यामि ध्रुवं सुखी ।

प्रागामिनि ततः काले यो द्वितीयः क्षणोऽपरः ॥ ३३ ॥

ततः जेतुं गमिष्यामि विदशेन्द्रं सहामरम् ।

ततः परेण भयोऽपि लङ्कामेष्याम्यमत्सरः" ॥ ३४ ॥

<sup>29. &</sup>quot;Or I shall brace up for fighting (and) not bewail like a dis-spirited (person). Today the carnivorous animals will be gratified, the earth will drink blood.

<sup>30. &</sup>quot;I shall wrench fame, repel the enemies with my activity. Toady Sītā will be made to experience grief on account of the destruction of (her) husband.

<sup>31. &</sup>quot;The lord of the Yakşas will be depressed; Yama will not rejoice; and the young wives of the monkeys will despond devoid of husbands and sons.

<sup>32. &</sup>quot;The demons will sleep happily and move about fearlessly; the demonesses will not weep and be exalted that they will eat men.

<sup>33. &</sup>quot;Before the (close of the first) muhūrta in the morning, I shall definitely be happy (by killing Rama). Then during what (will) be the next second moment (muhūrta) in the time to come—

<sup>34. —&</sup>quot;therein I shall proceed to vanquish the lord of the gods, along with the gods; with the next moment (muhūrta) thereafter I shall once again return to Lankā, free of anger."

तमेवंवादिनं मूढिमिन्द्रजित् समुपागतः।
"युयुत्सिष्पेऽह" मित्येवं वदन् रिपुभयङ्करः।। ३४॥
"नाऽभिज्ञा ते महाराज! जेष्यावः शक्रपालितम्।
दृष्तदेवगणाकीर्णमावां सह सुरालयम्॥ ३६॥
नाऽभिज्ञा ते सयक्षेन्द्रं भङ्क्यावो यद् यमे बलात्।
रत्नानि चाऽऽहरिष्पावः प्राप्स्यावश्च पुरीमिमाम्॥ ३७॥
एष पेक्ष्याम्यरीन् भूयो न शोचिष्यसि रावण!।
जगद् द्रक्ष्यसि नीराममवगाहिष्यसे दिशः॥ ३८॥
सहभृत्यः सुरावासे भयं भूयो विधास्यसि।
प्रणंस्यत्यद्य देवेन्द्रस्त्वां वक्ष्यति स सन्नतिम्॥ ३९॥
भेष्यते मुनिभिस्त्वत्तस् त्वमधिष्ठास्यसि द्विषः।
जास्येऽहस्य संग्रामे समस्तैः श्रुमानिभिः॥ ४०॥

<sup>35.</sup> To the infatuated one speaking thus, came Indrajit, fearful to the enemy, saying thus, "I wish to fight.

<sup>36. &</sup>quot;Oh great King, don't you have the recollection that we two together conquered the abode of the gods protected by Indra and thronged by haughty hosts of gods?

<sup>37. &</sup>quot;Don't you have the recollection that we two forcibly broke up Yama, along with the lord of the Yakṣas, and snatched away jewels and reached this city?

<sup>38. &</sup>quot;Here, I shall crush the enemies; you will never lament again, Oh Rāvaṇa; you will see the world bereft of Rāma and pervade the quarters.

<sup>39. &</sup>quot;Along with dependents, you will again instil fear in the residence of the gods. Today the King of the gods will surrender and he will announce his salutation to you.

<sup>40. &</sup>quot;Fright for you will be entertained by the sages; you will overpower enemies. Today, in the battle, I shall be tested by all those who falsely regard themselves as brave.

ज्ञायिष्यन्ते मया चाऽद्य वीरंमन्या द्विषद्गणाः ।

गूहिष्यामि क्षिति कृत्तेरद्य गात्नैर्वनौकसाम् ॥ ४९ ॥

ग्रारोक्ष्यामि युगान्तवारिदघटासंघट्टघीरध्वनि

विर्यास्यन् रथमृष्ठित्रध्वजधनुःखड्गप्रभाभासुरम् ।

श्रोष्यस्यद्य विकीर्णवृक्णविमुखक्यापन्नशतौ रणे

तृष्तांश्छोणितशोणभीषणमुखान् ऋक्याशिनः क्रोशतः" ॥ ४२ ॥

इति भट्टिकाव्ये रावणविलापो नाम षोडशः सर्गः ।।
( तिङन्तकाण्डे 'लृड्'-विलासः तृतीयः परिच्छेदः )

Here ends canto XVI of Bhattikāvya named

THE LAMENT OF RAVANA

( Part III of Tinanta-kāṇḍa, being the exemplification of lrt )

<sup>41. &</sup>quot;And those hosts of enemies, who falsely feel brave, will be tested by me, today. I shall cover the earth today with the severed limbs of the forest-dwellers.

<sup>42. &</sup>quot;Marching out, I shall mount a chariot which will produce a deep sound like that of the collision of banks of clouds at the end of the aeon and which will be lustrous with the radiance of the upraised fiag, bow and sword. Today you shall hear the yelling of carnivorous beings who (will be) satiated on the battered and slain enemies scattered face downwards on the battlefield and whose faces will be red and ferocious with blood."

## भ्रथ सप्तदशः सर्गः

आशासत तत: शान्तिमस्नुरग्नीनहावयन्।
विप्रानवाचयन् योधाः प्राकुर्वन् मङ्गलानि च ॥ १ ॥

ग्रपूजयन् कुलज्येष्ठानुपागूहन्त बालकान्।
स्त्रीः समावधंयन् साऽस्ताः कार्याणि प्रादिशंस्तथा ॥ २ ॥

ग्राच्छादयन् व्यिलम्पंश्च प्राश्नन्नथ सुरामिषम्।
प्रापिबन् मधु माध्वीकं भक्ष्यांश्चादन् यथेप्सितान् ॥ ३ ॥

न्यश्यन् शस्त्राण्यभीष्टानि समनह्यंश्च वर्मभिः।
अध्यासत सुयानानि द्विषद्भ्यश्चाऽशपंस्तथा ॥ ४ ॥

## NOW CANTO XVII

- 1. Then the warriors solicited peace, bathed, offered oblations in the (sacred) fires, made brahmins utter (blessings) and performed auspicious rites.
- 2. They honoured the elders of the family, embraced the children, reassured the women who were full of tears, (and) so also instructed (them) about (their) tasks.
- 3. They dressed, anointed (themselves), consumed wine with meat, drank the *mādhvīka* wine to their content and ate food as (they) desired.
- 4. They sharpened their favourite weapons and braced themselves with coats of mail, mounted good vehicles and cursed (their) enemies.

स्रमालिपत शकारियांनं चाऽभ्यलषद् वरम् ॥ ४ ॥

स्रमालिपत शकारियांनं चाऽभ्यलषद् वरम् ॥ ४ ॥

स्रामुञ्चद् वर्म रत्नाढ्यमबध्नात् खड्गमुज्ज्वलम् ।

स्रध्यास्त स्यन्दनं घोरं प्रावर्तत ततः पुरः ॥ ६ ॥

स्राध्नन् भेरीमंहास्वानाः कम्बूंश्चाऽप्यधमन् सुभान् ।

स्रताडयन् मृदङ्गांश्च पेराश्चाऽपूरयन् कलाः ॥ ७ ॥

अस्तुवन् बन्दिनः शब्दानन्योन्यं चोदभावयन् ।

स्रनदन् सिंहनादांश्च प्राद्रेकत हयद्विपम् ॥ ६ ॥

स्रानिमत्तान्यथाऽपश्यन्नस्फुटद् रिवमण्डलम् ।

स्रोक्षन् शोणितमम्मोदा वायवोऽवान् सुदुःसहाः ॥ ९ ॥

आच्छन् वामं मृगाः कृष्णाः शस्ताणां व्यस्मरन् भटाः ।

रक्तं न्यष्ठीवद स्रक्लाम्यद स्रखिद्यद वाजिक् ञ्जरम ॥ १० ॥

<sup>5.</sup> They worshipped the four-faced (Brahma), honoured the brahmins and also praised (one another). Indrajit smeared (himself) and desired an excellent chariot.

<sup>6.</sup> He donned an armour rich with jewels, tied a blazing sword, mounted a terrific chariot and then marched forth.

<sup>7.</sup> They beat loud-sounding drums, so also blew auspicious conchs, mrdangas and blew sweet peras.

<sup>8.</sup> The bards sang praises; (the warriors) gave out calls to one another and roared like lions.

<sup>9.</sup> Now they saw evil omens; the sun's orb burst; the clouds showered blood (and) extremely unbearable hurricanes blew.

<sup>10.</sup> Black antelopes passed by the left; warriors forgot (their) weapons; the troop of horses and elephants vomitted blood, got exhusted and depressed.

न तानगणयन् सर्वानास्कन्दंश्च रिपून् द्विष:।

ग्राच्छिन्दन्नसिभिस्तीक्ष्णेर् ग्राभिन्दंस्तोमरैस्तथा।। ११॥

न्यक्रन्तंश्चकधाराभिरतुदन् शक्तिमिर्देढम्।

भल्लैरिविध्यन्तुग्राऽग्रैर् ग्रातृंहंस्तोमरैरलम्।। १२॥

ग्रास्यन् प्लबङ्गमा वृक्षानधुन्वन् भूधरैर्भृशम्।

ग्राह्मन् मुष्टिभिः क्रोधाददशन् दशनैरिप।। १३॥

ग्रादुन्वन् जानुभिस्तूर्णमतुदंस्तलकूर्परै:।

प्राहिण्बन्नरिमुक्तानि शस्त्राणि विविधानि च॥ १४॥

ग्रातृणेट् शक्रजिच्छतूनभ्राम्यच्च समन्ततः।

ग्राध्वनच्च महाधोरं न च कंचन नाऽदुनोत्॥ १४॥

नाऽजानन् सन्दधानं तं धनुनैक्षन्त विभ्रतम्।

नेष्नचेतन्नस्यन्तं हतास्तेनाऽविद्रर द्विषः॥ १६॥

<sup>11.</sup> The enemies disregarded all of them and attacked their enemies, cut (them) with sharp swords, so also pierced (them) with javelins.

<sup>12.</sup> They severed with the sharp edges of discs, injured firmly (deeply) with missiles, wounded with sharp-tipped spears (and) battered amply with javelins.

<sup>13.</sup> The monkeys hurled trees, killed excessively with mountains, struck with fists and bit in anger with teeth too.

<sup>14.</sup> They speedily tortured with knees, mauled with palms and elbows and tossed back the various weapons discharged by the enemies.

<sup>15.</sup> Indrajit killed his enemies and stalked all around; and he thundered most frighteningly, not that he did not frighten one and all.

<sup>16.</sup> They did not see him fixing the arrow (to the bow), did not perceive him wielding the bow, did not notice him

ग्राश्वाचित शब्दं प्रपत्तायन्त चाऽन्यतः । ग्राश्वाच्यान्यतोऽकुवँस्तेनाऽहन्यन्त चाऽन्यतः ॥ १७ ॥ प्रालोठन्त व्यभिद्यन्त परितो रक्तमस्रवन् । पर्यश्वाम्यन्ततृष्यंश्च क्षतास्तेनाऽग्नियन्त च ॥ १८ ॥ सौमित्रिराकुलस्तिस्मन् ब्रह्मास्त्रं सर्वरक्षसाम् । निधनायाऽऽजुहूषत् तं व्यष्टभ्नाव् रघुनन्वनः ॥ १९ ॥ ततो मायामयीं सीतां ध्नन् खड्गेन वियद्गतः । ग्रवृश्यतेन्द्रजिद्, वाक्यमवदत् तं मरुत्सुतः ॥ २० ॥ "माऽऽपाराध्नोदियं किंचिदश्चश्यत् पर्युरन्तिकात् । सीता राक्षस ! मा स्मैनां निगृह्णाः पाप ! दुःखिताम्" ॥ २१ ॥

discharging the arrow; the enemies struck by him realised (only his valour).

- 17. They heard the sound from one place and quickly fled elsewhere; (they) gave out a yell from another place and by him they were killed from elsewhere.
- 18. Hit by him, they rolled, got separated (or severely injured), oozed blood all around, got exhausted and thirsty, and died.
- 19. Distressed at him, the son of Sumitra (Laksmana) wished to invoke the missile of Brahma for the massacre of all demons; Rama restrained him.
- 20. Then Indrajit was seen rising up in the "sky and killing a phantom of  $Sit\bar{a}$  with a sword; the Son of the Wind addressed him (these) words:
- 21. "This one, Oh demon, has committed no crime; she stayed away from the vicinity of her husband. Oh sinner, do not kill her who is grieved."

"पीडाकरमिम्नाणां कर्तव्य''मिति शक्तित्।
अन्नवीत् खड्गकृष्टश्च तस्या मूर्धानमिष्ठिनत्।। २२।।
"यत्कृतेऽरीन् व्यगृह्णीम समुद्रमतराम च।
सा हते''ति वदन् राममुपातिष्ठन् मरुत्सुतः।। २३।।
ततः प्रामुद्यातां वीरौ राघवावरुतां तथा।
उद्यां च प्राणितां दीर्घमुच्चेर्व्याक्रोशतां तथा।। २४।।
तावमाषत पौलस्त्यो "मा स्म प्ररुदितं युवाम्।
ध्रुवं स मोहयित्वाऽऽस्मान् पापोऽगच्छित्रकृम्भिलाम्।। २४।।
मा स्म तिष्ठत, तत्रस्थो वध्योऽसावहुतानलः।
अस्त्रे ब्रह्मशिरस्युग्रे स्यन्दने चाऽनुपाणिते।। २६।।
ब्रह्माऽदधाद् वधं तस्य तिस्मन् कर्मण्यसंस्थिते"।
प्रायच्छदाज्ञां सौमित्रर्यूथपानां च राघवः।। २७।।

<sup>22. &</sup>quot;Whatever is troublesome to the enemies has to be done," thus spoke Indrajit, and, having drawn his sword, severed her head.

<sup>23. &</sup>quot;She for whom we fought the enemies and crossed the ocean is slain." So saying Māruti went to Rāma.

<sup>24.</sup> Then the brave Raghu Princes fainted and lamented and heaved long hot sighs and called out loudly.

<sup>25.</sup> The Son of Pulastya (Vibhīṣaṇa) told them, "You two do not weep. Definitely, that sinner, having beguiled us, has gone to Nikumbhilā.

<sup>26. &</sup>quot;Do not wait; he ought to be killed (while he) is staying there and has not sacrificed into the Fire, and while the terrific *Brahmaśiras* missile and chariot have not been secured (by him).

<sup>27. &</sup>quot;Brahma decreed his slaying while that ritual is incomplete." Rama gave the command to Sumitra's son and the troop-leaders.

तां प्रत्येच्छन् सुसंप्रीतास्ततस्ते सिवभीषणाः।

निकुम्भिलां समभ्यायन् न्यच्ध्यन्त च राक्षसैः॥ २८॥

दिक्पालैः कदनं तत्र सेने प्राकुरुतां महत्।
ऐतां रक्षांसि निर्जित्य द्वृतं पौलस्त्यलक्ष्मणौ॥ २९॥

तत्रेन्द्रजितमैक्षेतां कृतिध्य्यं समाहितम्।
सोऽजुहोत् कृष्णवत्मीनमामनन् मन्त्रमुत्तमम्॥ ३०॥

अध्यायच्छक्रजिद् ब्रह्म समाधरचलन्न च।

तमाह्नयत सौमितिरगर्जच्च भयङ्करम्॥ ३०॥

प्रकुप्यदिन्द्रजित् तत्र पितृष्यं चाऽगदद् वचः।

"त्यमत्राऽजायथा देह इहाऽपुष्यत् सुरामिषैः॥ ३२॥

इहाऽजीव इहैव त्वं कूरमारभथाः कथम्।

नाऽपश्यः पाणिमाद्रं त्वं बन्धत्वं नाऽप्यपैक्षयाः॥ ३३॥

<sup>28.</sup> Then, highly pleased, they accepted it, proceeded to Nikumbhilā along with Vibhīṣaṇa (but) were prevented by the demons (who were)—

<sup>29. —</sup>the protectors of the quarters. There, both the armies fought a terrible battle. Having subdued the demons, Lakşmana and Vibhīṣaṇa quickly went (ahead).

<sup>30.</sup> There they saw seated in concentration, Indrajit who had arranged the altars; repeatedly reciting the most powerful incantation, he sacrificed into the Fire.

<sup>31.</sup> Indrajit meditated upon Brahman (the Eternal Soul) and did not stir from concentration. Laksmana challenged him and roared fearfully.

<sup>32.</sup> At that, Indrajit got wild and said (these) words to his (paternal) uncle: "You took birth here and (your) body got fat here on wine and flesh.

<sup>33. &</sup>quot;Here only you lived; how did you undertake (this)

अधर्मान् नाऽत्रसः पाप ! लोकवाबान्न चाऽिबमेः ।
धर्मदूषण ! नूनं त्वं नाऽजाना नाऽण्युणोरिवम् ॥ ३४ ॥
निराकृत्य यथा बन्धून् लघुत्वं यात्यसंशयम्" ।
पितृव्येण ततो वाक्यमभ्यधीयत शक्रजित् ॥ ३४ ॥
"मिथ्या मा स्म व्यतिकामो मच्छीलं मा न बुध्यथाः ।
सत्यं समभवं वंशे पापानां रक्षसामहम् ॥ ३६ ॥
न त्वजायत मे शीलं ताबृग् याबृक् पितुस्तव ।
क्षयावहेषु बोषेषु वार्यमाणो मयाऽऽरमत् ॥ ३७ ॥
वशप्रीवोऽहमेतस्मावत्यजं न तु विद्विषन् ।
परस्वान्यार्जयन् नारीरन्यवीयाः परामृशत् ॥ ३८ ॥

cruel deed? You did not see the wet hand, nor also did you look to relationship.

- 34. "Oh sinner, you did not fear irreligiosity and you were not afraid of public censure. Oh violator of duty, indeed, you have neither known nor heard this,
- 35. —as to how one having repudiated his kinsmen, doubtlessly gets debased." Then Indrajit was addressed (these) words by his uncle:
- 36. "Do not overstep falsely; not that you do not know my character. True, I took birth in the race of sinful demons.
- 37. "My character, however, did not become like that of your father. Though being dissuaded by me, he revelled in vices wrought with ruin.
- 38. "On this account did I leave Ravana, but not feeling inimical. He got the riches of others looted and touched the wives of others.

व्यिष्ण्यस्त सुरास्तित्यं प्रामाद्यद् गुणिनां हिते।
आशङ्कत सुहृद्धन्थूनवृद्धान् बह्वमन्यतः।। ३९॥
वोषैररमतैभिस्ते पिताऽत्यज्यत यैर्मया"।
ततोऽरुष्यदनर्वज्व द्विविशतिभिरेव च॥४०॥
शरैरताडयद् बन्धुं पञ्चिविशतिभिर्नृपम्।
रावणि,स्तस्य सौमित्रिरमण्नाच्चतुरो हयान्॥४९॥
सार्थि चाऽलुनाद् बाणैरभनक् स्यन्दनं तथा।
सौमित्रिमिकरद् बाणैः परितो रावणिस्ततः॥४२॥
तावस्पावयतां शांक बाणाश्चाऽिकरतां मुहुः।
वारुणं लक्ष्मणोऽक्षित्यदक्षिपद् रौद्रमिन्द्रजित्॥४३॥
ते परस्परमासाद्य शस्त्रे नाशमगच्छताम्।
श्रासुरं राक्षसः शस्त्रं ततो घोरं व्यसर्जयत्॥४४॥

<sup>39. &</sup>quot;He always wished to fight the gods, erred in (following) the beneficial (advice) of the virtuous, suspected friends and kinsmen (and) highly respected the immature.

<sup>40. &</sup>quot;Your father revelled in these vices, wherefore he was abandoned by me." Thereby Indrajit got angry and thundered and also with forty—

<sup>41. —</sup>arrows, (that) son of Ravana struck (his) relative (and) with a hundred the King (Lakṣmaṇa). Lakṣmaṇa killed his four horses (of the chariot).

<sup>42.</sup> And (his) charioteer, (he) cut down with arrows, so also shattered his chariot. Then the Son of Rāvaṇa enveloped the Son of Sumitrā all around with arrows.

<sup>43.</sup> The two enhanced their strength and repeatedly discharged arrows. Laksmana discharged Varuna's missile and Indrajit hurled Rudra's.

<sup>44.</sup> The two missiles, having contacted each other

तस्मान्निरपतद् भूरि शिलाशूलेब्टिमुद्गरम्।

माहेश्वरेण सौमित्रिरस्तश्नात् तत् सुदुर्जयम्।। ४५॥

ततो रौद्रसमायुक्तं माहेन्द्रं लक्ष्मणोऽस्मरत्।

तेनाऽऽगम्यत घोरेण शिरश्चाऽह्रियत द्विषः॥ ४६॥

अनुष्यन्नमराः सर्वे प्राहृष्यन् किष्यूथपाः।

पर्यष्वजत सौमित्रं मूध्न्यंजिष्ठच्च राघवः॥ ४७॥

अरोदीद् राक्षसानीकमरोदन्नृभुजां पतिः।

मैथिल्ये चाऽशपद्धन्तुं तां प्राक्रमत चाऽऽतुरः॥ ४८॥

''अयुक्तमिद''मित्यन्ये तमाप्ताः प्रत्यवारयन्।

न्यरुन्धंश्चास्य पन्थानं बन्धुता शुचमारुणत्॥ ४९॥

attained mutual destruction. Then the demon discharged the terrific Asura missile.

- 45. Therefrom fell down copious boulders, spikes, swords and mallets. The son of Sumitrā halted that highly invincible (missile) with (the missile) of Maheśvara.
- 46. Then Laksmana remembered the Māhendra missile in conjunction with the Raudra. That terrific missile shot forth and the enemy's head was shorn off.
- 47. All the gods rejoiced; the chiefs of monkey troops were highly delighted; Rāma embraced and smelt Laṣmaṇa on the head.
- 48. The army of the demons wept; the lord of cannibals wailed and swore at the Mithila Princess, and, distressed, (he) walked up to kill her.
- 49. Other well-meaning kinsmen dissuaded him saying, "This is improper," and blocked his way; the multitude of kinsmen dispelled his grief.

वीरत्वममर्षश्चाप्यतायत। आस्फायताऽस्य ततः सन्यं समस्तमयुयुत्सयत् ॥ ५० ॥ अग्नीनवरिवस्यंश्च तेऽनमस्यंश्च शङ्करम। द्विजानप्रीणयन् शान्त्यै यातुधाना भविद्वयः ॥ ५१ ॥ परित: पर्यवाद वायुराज्यगन्धिर्मनोरमः। ग्रश्र्यत सपुण्याहः स्वस्तिघोष: समुच्चरन् ॥ ५२ ॥ योद्धारोऽविभरः शान्त्यै साक्षतं वारि मुर्धभिः। रत्नानि चाऽददुर्गाश्च समवाञ्छन्नथाऽऽशिषः ॥ ५३ ॥ शभीविचित्रं श्रविष्ठंश्चन्दनै: समवस्त्रयन । श्रधारयन् स्रजः कान्ता वर्म चाडन्येडदधुर्दुतम् ।। ५४।। समक्ष्णुवत शस्त्राणि प्रामृजन् खड्गसंहती:। गजादीनि समारोहन् प्रातिष्ठन्ताऽथ सत्वरा: ।। ५५ ।।

<sup>50.</sup> Rāvaņa's valour swelled up and anger expanded; then he made his whole army wish for fighting.

<sup>51.</sup> Those demons in whom fear was being born, attended (respectfully) to the Fire and bowed to Śańkara, and pleased the brahmins for pacification (of evil).

<sup>52.</sup> All around blew 'a breeze smelling ghee and delightful to the mind; the rising recital of "Be it well (svasti)" along with "May the day be auspicious" was heard.

<sup>53.</sup> For pacification (of evil), the warriors carried, on their heads, water with unbroken (rice grains); they gave away jewels and cattle, and then ardently wished for blessings.

<sup>54.</sup> They smeared themselves with white sandal (paste), donned multicoloured dresses, put on charming garlands and quickly put on armour.

<sup>55. (</sup>They) sharpened the weapons, polished the bulk of swords, mounted elephants and other (mounts) and set out in haste.

शब्दो बलसंवर्तसंभवः। अपुरयन नभः ग्रपुर्यन्त च दिग्भागास्तुमुलैस्तुर्यनिस्वनै: ॥ ५६ ॥ श्रासीद द्वारेष संघटो रथाश्वद्विपरक्षसाम्। सुमहाननिमित्तैश्च भीषणैः ॥ ५७ ॥ समभयत कपयोऽविभयस्तस्मिन्नभञ्जंश्च महाद्रमान । प्रोदखायन गिरींस्तुर्णमगहणंश्च महाशिलाः ॥ ५८ । ततः समभवव् युद्धं प्राहरन् किपराक्षसाः। श्रन्योन्येनाऽभ्यभयन्त दिमर्दमसहन्त च ॥ ५९ ॥ प्रावर्धत रजो भौमं तद व्याश्नृत दिशो दश। पराहमीयविवेकं च प्रामुख्णात कपिरक्षसाम् ।। ६० ।।

<sup>56.</sup> The din arising from the bustle of the forces filled the firmanent and the space of the quarters was pervaded by the tumultous peals of trumpets.

<sup>57.</sup> There was, at the gates, a very great upsurage of chariots, horses, elephants and demons; and dreadful evil omens occurred.

<sup>58.</sup> At that, the monkeys got frightened, and tore off big trees, hurriedly dug up mountains and picked up huge boulders.

<sup>59.</sup> Then ensued a battle; monkeys and demons struck (each other); they were overpowered by one another and withstood (each other's) strokes.

<sup>60.</sup> Dust from the ground rose up higher and higher; it pervaded the ten quarters and robbed the monkeys and the demons of the discrimination between one's own and the enemy's (soldiers),

ततोऽद्विषुनिरालोके स्वेभ्योऽन्येभ्यश्च राक्षसाः ।
अद्विषन् वानराश्चंव वानरेभ्योऽपि निर्वयाः ॥ ६१ ॥
ग्रम्युरंस्ते महाघोरमश्च्योतवथ शोणितम् ।
समपद्यत रक्तेन समन्तात् तेन कर्वमः ॥ ६२ ॥
गम्भीराः प्रावहन् नद्यः समजायन्त च ह्रवाः ।
वृद्धं च तद्रजोऽशाम्यत् समवेद्यन्त च द्विषः ॥ ६३ ॥
ततोऽचित्रीयताऽस्त्रौवैर् धनुश्चाऽघूनयन् महत् ।
रामः समीहितं तस्य नाऽचेतन् स्वे न चाऽपरे ॥ ६४ ॥
किन्नानैक्षन्त भिन्नांश्च समन्ताद् रामसायकैः ।
ऋष्टं हाहेति चाऽश्युण्वन् न च रामं न्यरूपयन् ॥ ६४ ॥
अभिनच्छत्नुसंघातान् श्रक्षुण्वः वाजिकुञ्जरम् ।
ग्रापनट् च रथाऽनीकं न चाऽज्ञायत संचरन् ॥ ६६ ॥

<sup>61.</sup> Then, in the absence of light, the demons got wild with their own and other's (soldiers). And the merciless monkeys got inimical with the monkeys too.

<sup>62.</sup> They thundered very dreadfully; then blood oozed out; on account of that blood slush got formed all around.

<sup>63.</sup> Deep rivers flowed forth and deep lakes were created; and that swollen dust settled down and the enemies were recognised all around.

<sup>64.</sup> Then Rāma worked wonders with streams of missiles and waved (his) huge bow; neither his own (followers) nor those of the enemy understood his intention.

<sup>65.</sup> They did not see (the demons) injured and battered all around by Rāma's arrows; and they heard (their) cry 'Ah! Alas!' (but) did not perceive Rāma.

<sup>66.</sup> He smashed crowds of enemies, pulverised elephants and horses, and pounded the chariot array, (but) was not apprehended raging around,

वश बिन्तसहस्राणि रथिनां च महात्मनाम्।

चतुर्वश सहस्राणि सारोहाणां च वाजिनाम्।। ६७ ॥

लक्षे च ह्रे पवातीनां राघवेण धनुर्भृता।

ग्रनीयन्ताऽष्टमे भागे विवसस्य परिक्षयम्।। ६८ ॥

यमलोकिमवाग्रथ्नाव् रुद्राकीडिमिवाऽकरोत्।

ग्रैलैरिवाऽचिनोव् भूमि बृहद्भी राक्षसैर्हतै:॥ ६९ ॥

ग्रस्तुवन् वेवगन्धर्वा व्यस्मयन्त प्लवङ्गमाः।

कषीन्द्रेऽतन्यत प्रीति: पौलस्त्योऽमन्यताऽद्भृतम्।। ७० ॥

राक्षस्य: प्रारुवन्तुच्चैः प्राजुगुप्सन्त रावणम्।

ग्रमुह्यव् बालवृद्धं च समरौदितरो जनः॥ ७० ॥

'सर्वतश्वाऽऽभयं प्राप्नोन्नैच्छन्नृभ्यस्तु रावणः।

फलं तस्येवमभ्यायाव् वुरुक्तस्ये''ति चाऽब्रुवन्॥ ७२ ॥

<sup>67.</sup> Ten thousands of elephants, fourteen thousands of magnanimous chariot-warriors and of horses along with their riders,

<sup>68. —</sup>and two lacs of foot-soldiers were led to destruction by the bow-bearing Rāma, in (just) one-eighth of the day.

<sup>69.</sup> With the multitude of demons killed, he wove up, as it were, (a sort of) Yama's world, prepared a play-ground, as it were, for Rudra (a crematorium), and heaped up the earth as though with boulders.

<sup>70.</sup> The gods and the gandharvas eulogised (him); the monkeys were surprised; delight was spread in the Lord of the monkeys (Sugrīva), and Vibhīṣaṇa regarded (it as) marvellous.

<sup>71.</sup> The demonesses wept bitterly and loudly (and) despised Ravana. The old people and children fainted and other people wailed intensely.

<sup>72.</sup> And they spoke thus, "Ravana secured safety from all, but did not solicit (it) from human beings; here came the fruit of that mistaken utterance."

ततोऽधावन् महाघोरं रथमास्थाय रावणः।

प्रक्षमायत मही, गृधाः समारार्यन्त भीषणाः॥ ७३॥

मेघाः सिवद्यतोऽवर्षश्चेलक्तोपं च शोणितम्।

प्रवान् भीमा नभस्वन्तः प्रारुवन्नशिवाः शिवाः॥ ७४॥

प्राटाटचताऽवमत्याऽसौ दुर्गिमत्तानि, संयुगे।

प्रधुनोव् धनुरस्तौषैः प्रौणोंन्यत विद्विषः॥ ७५॥

व्यनाश्यंस्ततः शतून् सुप्रीवास्ता महीभृतः।

ततो व्यरसद् अग्लायद् अध्यशेत महीतलम्॥ ७६॥

प्राश्च्योतद् रुधिरं तोयमलषच्चाऽतिविह्वलम्।

आशीयत नृमांसावां बलं सुप्रीवबाधितम्॥ ७७॥

विरूपाक्षस्ततोऽक्रीडत् संप्रामे मत्तहस्तिना।

मुव्दिनाऽवालयत् तस्य मूर्धानां वानराधिषः॥ ७८॥

<sup>73.</sup> Thereafter, having mounted a very terrific chariot Rāvaņa rushed out; the earth quaked; dreadful vultures frequented all around.

<sup>74.</sup> And clouds accompanied by lightning showered blood, enough to wet clothes; terrific storms blew, inauspicious jackals howled.

<sup>75.</sup> Having disregarded those evil omens, he stalked about incessantly in the battle, waved (his) bow and ceaselessly covered his enemies with streams of missiles.

<sup>76.</sup> Thereafter, the boulder hurled by Sugrīva destroyed the enemies; then (the army) yelled, felt weary and lay down on the surface of the ground;

<sup>77. —</sup>the army of the cannibals, harassed by Sugrīva and in extreme agony, oozed out blood and pined for water and slept (in death).

<sup>78.</sup> Then Virupakṣa disported in the battle on a rutting elephant. The Lord of the monkeys pounded his head with a fist-blow.

श्रचूणंयच्य यूपाक्षं शिलया तदनन्तरम् ।
संभुद्धो मुण्टिनाऽतुभ्नाद् श्रङ्गदोऽलं महोदरम् ॥ ७९ ॥
ततोऽकुण्णाद् दशगीयः भुद्धः प्राणान् वनौकसाम् ।
श्रगोपायच्य रक्षांसि विशश्चाऽरीनमाजयत् ॥ ५० ॥
श्रालोकयत् स काकुरस्थमधृष्णोद् घोरमध्यनत् ।
धनुरश्चमयद् भीमम् अभीषयत विद्विषः ॥ ५९ ॥
श्रास्कन्दल्लक्ष्मणं बाणैरत्यकामच्य तं द्वृतम् ।
राममभ्यद्रविज्जिष्णुर् अस्कुनाच्चेषुवृष्टिभिः ॥ ५२ ॥
अपौहद् बाणवर्षं तद्भल्लै रामो निराकुलः ।
प्रत्यस्कुनोद् दशगीवं शरेराशीविषोपमैः ॥ ५३ ॥
मण्डलान्याटतां चित्रमच्छिन्तां शस्त्रसंहतीः ।
जगद् ध्यस्मापयेतां तौ न च वीरावसीदताम् ॥ ५४ ॥

<sup>79.</sup> And thereafter (he) crushed Yūpākṣa with a rock. The highly enraged Aṅgada completely finished Mahodara with a fist-blow.

<sup>80.</sup> Then the angry  $R\overline{a}vana$  pulled out the life-breaths of the forest-dwellers; he protected the demons and had the enemies resort to the quarters.

<sup>81.</sup> He beheld Rāma, braced up, shouted fiercely, whirled (his) terrific bow and frightened the dire enemies.

<sup>82.</sup> Accustomed to victory, he harassed Lakşmana with his arrows and hurriedly went past him, accosted Rāma and enveloped (him) with showers of arrows.

<sup>83.</sup> Unperturbed, Rāma dispelled that shower of arrows with spears (and) in return enveloped Rāvaņa with arrows comparable to serpents.

<sup>84.</sup> The two whirled marvellously in circles and cut the volleys of weapons; those (two) warriors dismayed the world and did not get exhausted.

व्योम प्राचिनुतां बाणै: क्ष्मामक्ष्मापयतां गतै:।

ग्राभिन्तां तूर्णमन्योन्यं शिक्षाश्चाऽतनृतां मुहु:।। ६५।।

समाधत्ताऽऽसुरं शस्त्रं राक्षस: ऋरविक्रमः।

तदक्षरन् महासर्पान् व्याद्यांसहांश्च भीषणान्।। ६६।।

न्यषेधत् पावकास्त्रेण रामस्तद् राक्षसस्ततः।

अदीव्यद् रौद्रमत्युग्रं मुसलाद्यगलत् ततः।। ६७।।

गान्धर्वेण न्यविध्यत् तत् क्षितीन्द्रोऽथ नराशनः।

सर्वमर्ममु काष्ट्रतस्थमौम्मत् तीक्षणै: शिलीमुखै:।। ६६।।

ततस्त्रिशरसं तस्य प्रावृश्चल्लक्ष्मणो ध्वजम्।

अभव्नात् सार्राथ चाऽऽशु भूरिभिश्चाऽनुदच्छरैः।। ६९।।

अश्वान् विभीषणोऽतुभ्नात् स्यन्दनं चाऽक्षिणोद् द्वतम्।

नाऽकुभ्नाव् राक्षसो, भ्रातु: शांक चोदवृहद् गुरुम्।। ९०।।

<sup>85. (</sup>The two) covered the sky with arrows, made the earth tremble by (their) movements, injured each other speedily and repeatedly spread out (exhibited) (their) instruction (in fighting).

<sup>86.</sup> The demon of cruel valour aimed the Asura missile; it emitted huge serpents and fierce tigers and lions.

<sup>87.</sup> Rāma despelled it with the Fire missile; then the demon deployed the extremely terrific Raudra missile; therefrom fell down maces and other weapons.

<sup>88.</sup> The King counter-struck it with the Gandharva missile. Then the cannibals overspread Rama on all his vitals with sharp arrows.

<sup>89.</sup> Thereafter, Laksmana cut off his three-pronged banner and speedily crushed down (his) charioteer and perforated (him) with a multitude of arrows.

<sup>90.</sup> Vibhīṣaṇa killed (his) horses and speedily smashed (his) chariot. The demon was not agitated and lifted up a heavy missile against (his) brother.

तामापतन्तीं सौमितिस्तिधाऽकृन्तिच्छलीमुखै:।

ग्रग्नव्दायन्त पश्यन्तस्तत: कृद्धो निशाचर:॥ ९१॥

ग्राप्टघण्टां महाशक्तिमुदयच्छन् महत्तराम्।

रामानुजं तयाऽऽविध्यत् स महीं व्यसुराश्रयत्॥ ९२॥

राघवस्याऽभृशायन्त सायकास्, तैरुपद्भुत:।

ततस्तूणं दशग्रीवो रणक्ष्मां पर्यशेषयत्॥ ९३॥

सस्फुरस्योदकर्षच्च सौमित्नेः शक्तिमग्रजः।

ग्रसिञ्चवोषधीस्ता याः समानीता हनूमता॥ ९४॥

ग्रद्धाचित्त् सुमित्राभूर् श्राताऽऽश्लिष्यत् तमायतम्।

सम्यङ् मूर्धन्युपाशिङ्खद् अपृच्छच्च निरामयम्॥ ९४॥

ततः प्रोदसहन् सर्वे योद्धुमभ्यद्रवत् परान्।

ग्रकुच्छायत च प्राप्तो रथेनाऽन्येन रावणः॥ ९६॥

<sup>91.</sup> Lakşmana split with arrows that oncoming (missile) into three; the onlookers yelled; thereupon the enraged demon—

<sup>92. —</sup>picked up a bigger and mightier missile which had eight bells (and), with it, he struck Rāma's younger brother, (at which) he (Lakṣmaṇa) fell breathless on the ground.

<sup>93.</sup> Rāma's arrows gained speed; battered by them Rāvaņa vacated (left alone) the battlefield in a trice.

<sup>94.</sup> And, the elder brother pulled out the missile from Laksmana who had (still) a throbbing, (and) sprinkled the (juice of the) medicinal herbs that were fetched by Hanuman.

<sup>95.</sup> The son of Sumitra revived; the brother embraced him for long, smelt (him) properly on the head and inquired about the removal of his agony.

<sup>96.</sup> Then all were enthused to fight. Rāvaṇa, who had come in another chariot, assaulted the enemies and proceeded to (inflict) misery.

'मूमिष्ठस्याऽसमं युद्धं रथस्थेने'ति मातिलः।

ग्राहरद् रथमत्युगं सशस्त्रं मघवाज्ञया।। ९७॥

सोऽध्यष्ठीयत रामेण शस्त्रं पाशुपतं ततः।

निरास्यत दशास्यस्तच्छकास्त्रेणाजयन्तृपः।। ९८॥

ततः शतसहस्रेण रामः प्रौणींत्रिशाचरम्।

बाणानामक्षिणोद् धुर्यान् सार्राथ चाऽदुनोद् द्रुतम्।। ९९॥

अदृश्यन्ताऽनिमित्तानि प्राह्मलत् क्षितिमण्डलम्।

रावणः प्राहिणोच्छूलं शिंक चैन्द्रीं महीपितः॥ १००॥

ताभ्यामन्योन्यमासाद्य समदाप्यत संशमः।

लक्षेण पित्रणां वक्षः कुद्धो रामस्य राक्षसः॥ १०९॥

ग्रस्तृणादिधकं रामस्ततोऽदेवत सायकैः।

अक्लाम्यद् रावणस्तस्य सूतो रथमनाशयत्॥ १०२॥

<sup>97. &#</sup>x27;The fight of one standing on the ground with another standing in a chariot (is) unequal'—Hence Matali, at the command of Indra, brought (for Rāma) a terrific chariot (equipped) with weapons.

<sup>98.</sup> It was ascended by Rāma. Then Rāvaņa discharged the Pāsupata missile; the King subdued it with Indra's missile.

<sup>99.</sup> Thereafter, with a hundred thousand arrows, Rāma enveloped the demon (and) killed (the horses) yoked to (Rāvaṇa's) chariot and instantly injured the charioteer.

<sup>100.</sup> Evil omens were perceived; the sphere of the earth trembled; Rāvaṇa hurled a spike and the King hurled Indra's Śakti.

<sup>101.</sup> Having dashed against each other, extinction was attained by the two (missiles). The enraged demon (covered) Rāma's chest with a lac of arrows.

<sup>102.</sup> As he covered (Rama's chest) thus, Rāma sported increasingly with (his) arrows. Rāvaņa fainted and (his) charioteer made his chariot disappear.

राक्षसोऽतर्जयत सतं पुनश्चाऽढौकयद रथम। निरास्येतामुभौ बाणानुभौ धर्यानविघ्यताम् ॥ १०३ ॥ उभावकृत्ततां केतुनव्यथेतामुभौ श्रदीप्येतामुभौ, धुष्ण प्रायुञ्जातां च नैपुणम् ॥ १०४॥ उभौ मायां व्यतायेतां वीरौ नाऽधाम्यतामुभौ। विचिव्राणि क्षिप्रमात्रामतामुभौ ॥ १०४ ॥ यण्डलानि चोभावप्यलक्ष्येतां यन्तारावाहतामुभौ। समपुच्येताम उभयोर्दीप्तवाजिनौ ॥ १०६ ॥ स्यन्दनौ ततो मायाम ग्रयान्मध्नों राक्षसोऽप्रथयद रणे। रामेणैकशतं तेषां प्रावश्च्यत शिलीमुखै: ॥ १०७ ॥ समक्षभ्नन्नुदन्वन्त: महोभतः । प्राकम्पन्त सन्त्रासमिबभः शकः प्रेङ्कच्च, क्षभिता क्षितिः ॥ १०८ ॥

<sup>103.</sup> The demon scolded the charioteer and got his chariot taken again (back to the battle-field). Both discharged arrows; both wounded the horses (of each other).

<sup>104.</sup> Both cut off (each other's) flags; both of those were not pained; both the daring ones brightened up and employed (all their) skill.

<sup>105.</sup> Both spread a phantasmagoria; both the warriors did not tire; both quickly made various circular movements.

<sup>106.</sup> And both of them were not seen (i.e., disappeared from view), and both struck the charioteers. The chariots, with resplendent horses, of both of them, contacted each other.

<sup>107.</sup> Then the demon spread around illusory heads in the battle; a hundred of them were severed by Rama with arrows.

<sup>108.</sup> The seas got agitated; mountains quaked; Indra entertained fear and got excited; the earth stirred.

ततो मातिलना शस्त्रमस्मर्थत महीपतेः।
वधाय रावणस्योग्नं स्वयमभूर्यदकल्पयत्।। १०९॥
नभस्वान् यस्य वाजेषु फले तिग्मांशुपावकौ।
गुरुत्वं मेरुसङ्काशं देहः सूक्ष्मो वियन्मयः॥ १९०॥
राजितं गारुडैः पक्षैविश्वेषां धाम तेजसाम्।
स्मृतं तद् रावणं भित्त्वा सुघोरं भृव्यशाययत्॥ १९९॥
आबध्नन् किपवदनानि संप्रसादं
प्राशंसत् सुरसमितिनृपं जितारिम्।
प्रन्येषां विगतपरिष्लवा विगन्ताः
पौलस्त्योऽज्ञुषत श्चं विपन्नबन्धः॥ १९२॥

इति भट्टिकाच्ये रावणवधो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ ( तिङन्तकाण्डे लङ्विलासः चतुर्थः परिच्छेदः । )

Here ends canto XVII of Bhattikavya named
THE DEATH OF RAVANA

(Pt. IV of Tinanta-kanda being the exemplification of lan)

<sup>109.</sup> Then by Mātali was revived Rāma's memory of that terrible missile which Bramhā had fashioned for slaying Rāvaņa—

<sup>110. —</sup>which had (god) Wind on its wings, the Sun and the Fire on the blade, whose heaviness was like that of the Meru (mountain) and whose subtle body consisted of the sky,

<sup>111. —</sup>which glittered with Garuda-like wings and was the repository of universal brilliance; (when) remembered, that terrific (missile), having split up Rāvaṇa, felled him on the ground.

<sup>112.</sup> The faces of the monkeys put on great delight; the assembly of gods praised the King who had vanquished the enemy; to others the ends of the quarters (seemed to) become free of oppression; Vibhīṣaṇa, whose brother was dead, entertained grief.

### ग्रथ ग्रष्टादशः सर्गः

व्यश्नुते स्म ततः शोको नाभिसम्बन्धसम्भवः।
विभोषणमसावुच्चं रोदिति स्म दशाननम्॥१॥॥
"भूमौ शेते दशग्रीवो महाहंशयनोचितः।
नेक्षते विह्वलं मां च न मे वाचं प्रयच्छिति॥२॥
विपाकोऽयं दशग्रीव! संदृष्टोऽनागतो मया।
त्वं तेनाऽभिहितः पथ्यं किं कोपं न नियच्छिसि॥३॥
भजन्ति विपदस्तूर्णमितिकामन्ति सम्पदः।
तान् मदान्नाऽवितिष्ठन्ते ये मते न्यायवादिनाम्॥४॥
ग्रपथ्यमायतौ लोभादामनन्त्यनुजीविनः।
प्रियं, श्रुणोति यस्तेभ्यस्तमृच्छन्ति न सम्पदः॥ ४॥

#### NOW CANTO XVIII

- 1. Then the grief that had its origin in couterine relationship, greatly enveloped Vibhīṣaṇa. He loudly bewailed Rāvaṇa.
- 2. "Accustomed to a very costly bed, Rāvaṇa lies on the ground; he does not look at my distressed self, nor address a word.
- 3. "(When) this consequence had not (yet) come, Oh Rāvaṇa, (it) was fully foreseen by me; on that account, you were told beneficial things; why did you not dispel (your) anger?
- 4. "Misfortunes soon overtake and riches bypass those who, through vanity, do not abide by the opinion of those that speak out what is just."
  - 5. "Dependents, through avarice, consent to that which

प्राज्ञास्तेजस्विनः सम्यक् पश्यन्ति च वदन्ति च।
तेऽवज्ञाता महाराज ! क्लाम्यन्ति विरमन्ति च।। ६।।
लेढि भेषजविन्नत्यं यः पथ्यानि कट्न्यिप।
तदर्थं सेवते चाऽऽप्तान् कदाचिन्न स सीदिति।। ७॥
सर्वस्य जायते मानः स्विहताच्च प्रमाद्यति।
बृद्धौ भजित चाऽपथ्यं नरो येन विनश्यित।। ६।।
द्वेष्टि प्रायो गुणेभ्यो यन्न च स्निह्यति कस्यचित्।
वैरायते महद्भिश्च शीयते वृद्धिमानिष।। ९।।
समाश्विसिम केनाऽहं कथं प्राणिमि दुर्गतः।
लोकत्रयपतिर्भाता यस्य मे स्विपिति क्षितौ।। १०॥

is unwholesome in future. Riches do not accrue to him who listens from them (only) to the agreeable."

<sup>6. &</sup>quot;The brilliant and intelligent perceive properly and (then) speak out. (When) disregarded, they, oh great King, get depressed and indifferent.

<sup>7. &</sup>quot;He who always enjoys (consumes), beneficial (advice), like medicine, though bitter and, for that purpose, resorts to well-wishers, never perishes.

<sup>8. &</sup>quot;In prosperity, everybody breeds pride, commits mistakes regarding one's own welfare and resorts to the unwhole-some. On that account a man perishes.

<sup>9. &</sup>quot;Even a prosperous (person) suffers a downfall if he mostly hates virtues, does not cherish anybody and harbours enmity towards the great.

<sup>10. &</sup>quot;By whom may I be reassured, whose brother, the lord of the three worlds, lies (dead) on the ground? How may I, ill-fated, live?

स्रहो जार्गात कृच्छ्रेषु वैवं यव् बलिभिज्जित:।
लुठचित्त भूमौ विलद्यन्ति बान्धवा मे स्वपन्ति च।। ११॥
शिवा: कृष्णिति मांसानि भूमि: पिबति शोणितम्।
वशग्रीवसनाभीनां समदन्त्यामिषं खगा:।। १२॥
येन पूतकतोर्मूष्टिन स्थीयते स्म महाहवे।
तस्याऽपीन्द्रजितो वैवाव् ध्वांक्षै: शिरिस लीयते।। १३॥
स्वर्भानुर्भास्करं ग्रस्तं निष्ठीवित कृताह्निक:।
ग्रभ्युपैति पुनर्भूति रामग्रस्तो न कश्चन॥ १४॥
त्वमजानिन्नदं राजन्नीडिषे स्म स्विवक्रमम्।
वातुं नेच्छिस सीतां स्म विषयाणां च नेशिषे॥ १५॥
मन्त्रे जातु ववन्त्यज्ञास्त्वं तानप्यनुमन्यसे।
कथं नाम भवांस्तत्र नाऽवैति हितमात्मन:॥ १६॥

<sup>11. &</sup>quot;Alas! Fate wakes up during difficulties; for, the defeaters of Indra, my kinsmen, roll, get drenched and sleep on the ground.

<sup>12. &</sup>quot;Jackals pull out the flesh, the earth sucks the blood (and) birds feast on the meat of the couterine brothers of Ravana.

<sup>13. &</sup>quot;Due to Fate, crows are roosting on the head of even that Indrajit by whom, in a great battle, (his) foot was laid on the head of Indra.

<sup>14. &</sup>quot;Rāhu who has finished his daily meal (routine), spits out the swallowed Sun; (but) none eclipsed by Rāma attains prosperity again.

<sup>15. &</sup>quot;Unaware of this, you, Oh King, used to eulogise your own valour, did not desire to give back Sitā and did not exercise control on (your) passions.

<sup>16. &</sup>quot;Sometime, ignorant persons speak to you in counsel and you approve of them; how indeed do you not understand your own welfare therein (in those matters)?

प्रपृष्टो नु बवीति त्वां मन्त्रे मातामहो हितम्।

'न करोमी'ति पौलस्त्य! तदा मोहात् त्वमुक्तवान्।। १७॥

त्वं स्म वेत्थ महाराज! यत् स्माऽऽह न विभीषणः।

पुरा त्यजिस यत्कुद्धो मां निराकृत्य संसदि।। १८॥

हिवर्जक्षिति नि:शङ्को मखेषु मघवानसौ।

प्रवाति स्वेच्छ्या वायुष्ट्गच्छिति च भास्करः।। १९॥

धनानामीशते यक्षा यमो दाम्यित राक्षसान्।

तनोति वष्णः पाशिमन्दुनोदीयतेऽधुना॥ २०॥

शाम्यत्यृतुसमाहारस्तपस्यन्ति वनौकसः।

नो नमस्यन्ति ते बन्धून् वरिवस्यन्ति नाऽमराः॥ २९॥

श्रीनिष्कुष्यित लङ्कायां विर्णयन्ति समृद्धयः।

न वेद तं न यस्याऽस्ति मृते त्विय विषयंयः॥ २२॥

<sup>17. &</sup>quot;Indeed, not consulted (by you), your maternal grand-father spoke to you, in counsel, about your own welfare; at that time, On Rāvaṇa, through infatuation, you said, 'I shall not do (that)'.

<sup>18. &</sup>quot;Oh great king, you did not understand what Vibhīṣaṇa said; for, (being) enraged, you, having repudiated me in the assembly, dismissed me in days gone by.

<sup>19. &</sup>quot;(Now), that dauntless Indra eats oblations in the sacrifice; the wind blows at its own will and the sun rises (at its will).

<sup>20. &</sup>quot;Yakṣas exercise control over wealth and Yama restrains the demons; Varuṇa spreads (his) noose and the moon rises (at its will).

<sup>21. &</sup>quot;The concomitance of the seasons ends; the forest-dwellers practise penance; the gods do not salute or wait upon your kinsmen.

<sup>22. &</sup>quot;The Goddess of wealth is displeased with Lanka; prosperities fade away; I know not anything which does not attain a reverse when you are dead.

श्रांक्त संस्वजते शको गोपायित हरि: श्रियम्।
देवबन्द्यः प्रमोदन्ते चित्रीयन्ते घनोदयाः॥ २३॥
विश्रत्यस्त्राणि सामर्षा रणकाम्यन्ति चाऽमराः।
चकासित च, मांसादां तथा रन्ध्रेषु जाग्रति॥ २४॥
चञ्चूर्यन्तेऽभितो लङ्कामस्मांश्चाऽप्यतिशेरते।
भूमयन्ति स्वसामध्यं कीति नः कनयन्ति च॥ २४॥
विशो व्यश्नुवते दृष्तास्त्वत्कृतां जहिति स्थितिम्।
श्रोदयन्ति च नः क्षुद्रा हसन्ति त्वां विपद्गतम्॥ २६॥
शर्म शमं नभस्वन्तः पुनन्ति परितो जगत्।
उज्जिहीषे महाराज! त्वं प्रशान्तो न कि पुनः॥ २७॥
प्रोणोंति शोकश्चित्तं मे सत्त्वं संशाम्यतीव मे।
प्रमाण्टि दुःखमालोकं मुञ्चाम्यूर्जं त्वया विना॥ २८॥

<sup>23. &</sup>quot;Indra wields (his) Śakti, Viṣṇu protects Lakṣmī, the captive goddesses rejoice and the eminences of the clouds become variegated.

<sup>24. &#</sup>x27;The enraged gods wield weapons and wish for a battle; they blaze and are also wakeful (watchful) about the weak spots of the demons.

<sup>25. &</sup>quot;They ride intentionally around Lanka and outdo us; they augment their strength and lessen our reputation.

<sup>26. &</sup>quot;Puffed up with pride, they occupy the quarters, give up the limitations laid down by you; and (those) mean ones will call us mean and jeer at you who have fallen into disaster.

<sup>27. &</sup>quot;Calming down incessantly, the winds purify the world all around. Why do you, oh great king, (though) dead (calmed) not get revived again?

<sup>28. &</sup>quot;Grief envelopes my mind; my spirit, as though, ebbs; affliction obliterates light; without you I lose (my) prowess,

के न संविद्रते नाऽन्यस्त्वत्तो बान्धववत्सलः।

विरोमि शून्ये, प्रोणौमि कथं मन्युसमुद्भवम्।। २९।।

रोदिम्यनाथमात्मानं बन्धुना रिहतस्त्वया।

प्रमाणं नोपकाराणामवगच्छामि यस्य ते।। ३०॥

नेदानीं शक्रयक्षेन्द्रौ विभीतो न दरिद्रितः।

न गर्वं जिहतो दृष्तौ न क्लिश्नीतो दशानन !॥ ३९॥

त्वयाऽपि नाम रिहताः कार्याणि तनुमो वयम्।

कुर्मश्च जीवते बुद्धि, धिक् तृष्णां कृतनाशिनीम्॥ ३२॥

तृणोह्मि देहमात्मीयं त्वं वाचं न ददासि चेत्।

द्राधयन्ति हि मे शोकं स्मर्यमाणा गुणास्तव॥ ३३॥

उन्मुच्य स्रजमात्मीयां मां स्रजयित को हसन्।

नेदयत्यासनं को मे किह मे वदित प्रियम॥ ३४॥

<sup>29. &</sup>quot;Who do not know well that there is none more affectionate to (his) kinsmen, than you? I lament in void. How may I conceal the uprise of grief?

<sup>30. &</sup>quot;I lament my orphaned self, (being) separated from my brother, that you, for whose obligation I know no measure.

<sup>31. &</sup>quot;Now Indra and Kubera do not fear, nor become poor, nor give up (their) vanity. Oh Rāvaṇa, the two arrogant ones do not worry (get distressed).

<sup>32. &</sup>quot;Indeed, separated even from you, we carry on our activity and have the intention to live; fie upon ungrateful greed.

<sup>33. &</sup>quot;If you do not give me a word (speak to me), I shall destroy my body; for (the reason of their) being remembered, your virtues aggravate my grief.

<sup>34. &</sup>quot;Who, having removed his own garland, will garland me, smiling? Who will pull my seat closer; who will speak delightful (words) to me (and when)?

न गच्छामि पुरा लङ्कामायुर्यावव् वधाम्यहम् ।

कवा भवति मे प्रीतिस्त्वां पश्यामि न चेवहम् ॥ ३५ ॥

ऊध्वं स्त्रिये मुहूर्ताद्धि विह्वल: क्षतबान्धवः ।

मन्त्रे स्म हितमाख्यामि न करोमि तवाऽप्रियम्" ॥ ३६ ॥

ग्रन्तःपुराणि पौलस्त्यं पौराश्च मृशदुःखिताः ।

संश्रुत्य स्माऽभिधावन्ति हतं रामेण संयुगे ॥ ३७ ॥

मूर्धजान् स्म विलुञ्चन्ति क्रोशन्ति स्माऽतिविह्वलम् ।

ग्रधीयन्त्युपकाराणां मुहुर्भर्तुः प्रमन्यु च ॥ ३५ ॥

रावणस्य नमन्ति स्म पौराः सास्रा च्वन्ति च ।

भाषते स्म ततो रामो वचः पौलस्त्यमाकुलम् ॥ ३९ ॥

"वातुः स्थातुद्धिषां मूध्नि यष्टुस्तर्पयितुः पितृन् ।

युद्धाभग्नाविषत्रस्य कि वशास्यस्य शोचिति ॥ ४० ॥

<sup>35. &</sup>quot;So long as I sustain my life, I shall not, in future, go to (the city of) Lanka? When can I have delight if I do not see you?

<sup>36. &</sup>quot;In over a *muhūrta* shall I die, I who am afflicted and whose kinsmen are killed. In (my) counsel, I had told (what was) beneficial; I did nothing undesirable to you."

<sup>37.</sup> Having heard (of) Rāvaṇa to have been killed by Rāma in battle, the ladies of the harem and the excessively grief-sticken citizens ran (to the battle-field).

<sup>38. (</sup>The wives) pulled out (their) hair, wept in extreme distress, and incessantly recollected the obligation of (their) husband, with enhanced grief.

<sup>39.</sup> The citizens saluted Rāvaṇa and wept with tears. Thereafter Rāma addressed a speech to the distressed Vibhīṣaṇa:

<sup>40. &</sup>quot;Why do you lament the charitable sacrificer who trampled over the heads of his enemies, who invariably satiated

बोभवीति न सम्मोहो व्यसने स्म भवादृशाम् ।

कि न पश्यिस सर्वोऽयं जनस्त्वामवलम्बते ॥ ४९ ॥

त्वमहंसि भ्रातुरनन्तराणि कर्तुं जनस्याऽस्य च शोकभङ्गम् ।

धुर्ये विपन्ने त्विय राज्यभारो मज्जत्यमूढः क्षणदाचरेन्द्र !" ॥ ४२ ॥

इति भट्टिकाव्ये विभीषणप्रलापो नाम ग्रष्टादशः सर्गः ।। ( तिङन्तकाण्डे लड्विलासः चतुर्थः परिच्छेदः । )

Here ends canto XVIII of Bhattikavya named

THE LAMENT OF VIBHISANA

(Pt. V of Tinanta-kanda being the exemplification of lat)

the manes, who was never defeated or distressed in a battle? (Or who was injured and slain in a fight?)

<sup>41. &</sup>quot;Excessive bewilderment in difficulty never arises in (persons) such as you. Do you not see that all these people depend upon you?

<sup>42. &</sup>quot;You deserve to perform the post-death rites of your brother and the dissipation of the grief of these people. Oh Lord of demons, if you, who is the leader, become distraught, the burden of the kingdom, being unsustained, will collapse."

# ग्रथ एकोर्नावंशः सर्गः

श्रपमन्युस्ततो वाक्यं पौलस्त्यो राममुक्तवान्।
"ध्रशोच्योऽपि व्रजन्नस्तं सनाभिर्दुनुयान्न किम्॥१॥
तं नो देवा विधेयासुर्येन रावणवद् वयम्।
सपत्नांश्वाऽधिजीयास्म संग्रामे च मुखीमहि॥२॥
क्रियेरंश्च दशास्येन यथाऽन्येनाऽपि न: कुले।
देवद्वचञ्चो नराहारा न्यञ्चश्च द्विषतां गणा:॥३॥
स एव धारयेत् प्राणानीदृशे बन्धृविप्लवे।
भवेदाश्वासको यस्य सुहुच्छक्तो भवादृशः॥४॥

#### NOW CANTO XIX

- 1. Thereafter Vibhīṣaṇa, whose grief had subsided, addressed Rāma (these) words: "Might a couterine brother, though not worth lamenting, not cause grief, (while) reaching his end?
- 2. "May the gods arrange that, for us, by which we, like Ravaņa, may vanquish enemies and die in battle.
- 3. "May someone else in our family, like Ravana, make the demons wage war with the gods and render the hosts of gods lowly.
- 4. "He alone would sustain (his) life-breaths in such a ruin of (his) kinsmen, who has a capable friend like your honour for his comforter.

म्रियेयोध्वं मुहूर्ताद्धि न स्यास्त्वं यदि मे गितः।

ग्राशंसा न हि नः प्रेते जीवेम दशमूर्धिन।। १।।

प्रकृयीम वयं देशे गर्ह्यां तत्र कथं रितम्।

यत्र विशतिहस्तस्य न सोदर्यस्य सम्भवः"।। ६।।

ग्रामन्त्रयेत तान् प्रह्वान् मन्त्रिणोऽथ विभीषणः।

"गच्छेत त्वरितं लङ्कां राजवेश्म विशेत च।। ७॥

ग्राददीध्वं महाहाणि तत्र वासांसि सत्वराः।

ग्रद्धुनीयात सत्केतून् निहंरेताऽप्रचचन्दनम्॥ ६॥

मुञ्चेताऽऽकाशधूपांश्र्य प्रथ्नीयात स्रजः ग्रुभाः।

आनयेताऽमितं वारु कर्पूरागुरुकुङ्कुमम्॥ ९॥

ग्रह्येत् यज्ञपात्राणि ह्रियेत च विभावसुः।

श्रियेत चाऽऽज्यमृत्विग्भः कल्प्येत च समित्कशम ॥ १०॥

<sup>5. &</sup>quot;I might die in a muhūrta if you were not my resort; for we had no desire that we may live after Rāvaņa has passed away.

<sup>6. &</sup>quot;How may we entertain any damned attachment to that country wherein there is no existence of our twenty-armed couterine brother (Ravana)?"

<sup>7.</sup> Then Vibhīṣaṇa ordered his submissive ministers: "Ouickly go to Laṅkā and enter the King's palace."

<sup>8. &</sup>quot;Therein promptly seize very costly clothings, unfurl huge flags and fetch the best sandalwood.

<sup>9. &</sup>quot;Fumigate with sky-pervading incense, weave auspicious garlands, fetch unlimited wood, camphor, sandalwood and saffron.

<sup>10. &</sup>quot;Let the sacrificial fire-vessels be carried and fire taken along; let the ghee be collected and faggots and kuśa grass be kept ready by the officiating priests.

स्नानीयै: स्नापयेताऽऽशु रम्यैलिम्पेत वर्णकैः।

प्रलङ्कुर्यात रत्नैश्व रावणाहेँ वंशाननम्।। ११॥

वासयेत सुवासोभ्यां मेध्याभ्यां राक्षसाधिपम्।

ऋत्विक् स्नावणमावध्यात् प्राङ्मूर्धानं मृगाजिने॥ १२॥

यज्ञपात्राणि गात्रेषु चिनुयाच्च यथाविधि।

जुहुयाच्च हिववं ह्नौ गायेयुः साम सामगाः"।। १३॥

गत्वाऽथ ते पुरीं लङ्कां कृत्वा सर्वं यथोवितम्।

समीपेऽन्त्याहुतेः सास्राः प्रोक्तवन्तो विभीषणम्।। १४॥

"कृतं सर्वं यथोद्दिष्टं कर्तृं वह्मिजलिक्रयाम्।

प्रमतेथा महाराज ! सह सर्वः स्वबन्धुमिः॥ १४॥

प्रज्ञवन्नोत्सहेथाः कि धेया धीरत्वमच्युतम्।

स्थेयाः कार्येषु बन्धुनां हेयाः शोकोद्भवं तमः॥ १६॥

<sup>11. &</sup>quot;Promptly bathe Rāvaṇa with bathing materials, smear (him) with attractive unguents and embellish him with jewels worthy of Rāvaṇa.

<sup>12. &</sup>quot;May you perfume the lord of demons with excellent, holy scents; let the priests place him wearing a garland, head eastwards, on a deerskin.

<sup>13. &</sup>quot;May he place, as per prescriptions, the sacrificial utensils on his limbs and offer an oblation in fire. Let the Sama reciters chant Sama hymns."

<sup>14.</sup> Thereafter, having gone to the city of Lanka and having done everything as per instructions, they, with tears, spoke to Vibhīṣaṇa, when the final oblation was nearby.

<sup>15. &</sup>quot;Everything is done as ordered: Oh great king, may you, with all your relatives exert to perform the cremation and the water-offering.

<sup>16. &</sup>quot;Why do you, like one ignorant person, not get ready;

नाऽवकल्प्यमिवं, ग्लायेव् यत् कृच्छ्रेषु भवानिष ।
न पृथग्जनवज्जातु प्रमुद्धोत् पण्डितो जनः ॥ १७ ॥
यच्च यत्र भवांस्तिष्ठेत् तत्राऽन्यो रावणस्य न ।
यच्च यत्र भवान् सीदेन्महद्भिस्तद्विर्गाहतम् ॥ १८ ॥
श्राश्चर्यं यच्च यत्र त्वां प्रमूयाम वयं हितम् ।
श्रापि साक्षात् प्रशिष्यास्तवं कृच्छ्रेष्टिवन्द्रपुरोहितम् ॥ १९ ॥
कामो जनस्य जह्यास्तवं प्रमावं नैऋंताधिप ! ।
उत द्विषोऽनुशोचेयुविप्लवे किमु बान्घवाः ॥ २० ॥
स भवान् भ्रातृवव् रक्षेव् यथावदिखलं जनम् ।
न भवान् संप्रमुद्योच्चेदाश्वस्युश्च निशाचराः" ॥ २१ ॥

pick up excellent courage; may you abide by (your) duty to (your) kinsmen and abandon the bewilderment (delusion) arising from grief.

- 17. "This is inconceivable that you too should despond in calamities. A wise person should never be excessively stupified like an ordinary person.
- 18. "None else of Ravana's (men may stand) wherever and for whatever you may stand; and where and what you may despair (get disheartened) about, is condemned by the magnanimous.
- 19. "It is strange that we have to tell you (as to) what is beneficial and where. For, in difficulty, you may (i.e., are able to) instruct (advise) even Bṛhaspati himself (in person).
- 20. "Oh lord of demons, it is the people's will that you should abandon (this) lapse (from duty); even enemies may lament during (this) calamity; what then (of) kinsmen?
- 21. "If your majesty would not be stupified and your honour may protect all the people like your brethren, according to convention, then the demons may feel reassured."

तत: स गतवान् कर्तुं भ्रातुरिंग्जलिक्याम् ।
प्रोक्तवान् कृतकर्तव्यं वचो रामोऽथ राक्षसम् ॥ २२ ॥
प्रम्मांसि रुक्मकुम्भेन सिञ्चन् मूण्ति समाधिमान् ।
''त्वं राजा रक्षसां लङ्कामवेक्षेथा विभीषण ! ॥ २३ ॥
मूद्धाननुनये: सम्यग् धनैर्लुब्धानुपार्जये: ।
मानिनो मानये: काले बस्तान् पौलस्त्य ! सान्त्वये: ॥ २४ ॥
इच्छा मे परमाऽऽनन्देः कथं त्वं वृत्वशत्वृवत् ।
इच्छोद्धि सुहृवं सर्वो वृद्धिसंस्थं यतः सुहृत् ॥ २५ ॥
विधिषीष्ठाः स्वजातेषु वध्यास्त्वं रिपुसंहती: ।
भूयास्त्वं गुणिनां मान्यस्तेषां स्थेया व्यवस्थितौ ॥ २६ ॥
ध्यास्त्वं सुहृवां प्रीति विन्वषीष्ठा विवौकसः ।
सोमं पेयास्व हेयास्व हिस्रा हानिकरी: किया: ॥ २७ ॥

<sup>22</sup> Thereupon, he proceeded to perform the cremation of and give water-offerings to (his) brother. Then Rāma addressed (him) who had done his duty, these words, as he (Rāma),

<sup>23. —</sup>sprinkled waters on his (Vibhīṣaṇa's) head with golden pitchers: "Possessed of concentration, you, Oh Vibhīṣaṇa, the king of the demons, should look after (protect) Lankā.

<sup>24. &</sup>quot;You may, Oh Vibhīṣaṇa, pacify properly the enraged, win over the avaricious with riches, honour the proud at the proper time (and) console the distressed.

<sup>25. &</sup>quot;How would you rejoice Like Indra, (that) is my highest desire; for, every friend will wish (his) friend to remain steady in prosperity.

<sup>26. &</sup>quot;May you rise higher among your own kith and kin; may you kill hosts of demons; may you become respectable (adorable) to the virtuous and abide by their arrangements (rulings).

<sup>27. &</sup>quot;May you sustain the delight of (your) friends, Bhatti-20

श्रवसेयाश्च कार्याणि धर्मेण पुरवासिनाम् ।
अनुरागं किया राजन् ! सदा सर्वगतं जने ॥ २८ ॥
धानिषीच्ट त्वया मन्युर्गाहिषीच्ट समुन्नति: ।
रक्षोमिर्दोशषीच्ठास्तवं द्वक्षीरन् भवता च ते ॥ २९ ॥
मन्युं वध्या भटवधकृतं बालवृद्धस्य राजन् !
शास्त्रार्थज्ञाः सदिस सुधिय: सन्निधि ते कियासुः ।
संरसीच्ठाः सुरमुनिगते वर्त्मनि प्राज्यधर्मे
संभुत्सीच्ठाः सुनयनयनैविद्विषामीहितानि ॥ ३० ॥
इति भट्टिकाट्ये विभीषणाभिषेको नाम एकोनीवंशः सर्गः ॥

इति भट्टिकाच्ये विभीषणाभिषेको नाम एकोर्नावंशः सर्गः ।। ( तिङन्तकाण्डे लिङ्-विलासः षष्ठः परिच्छेदः । )

bow to the gods, drink Soma (juice) (and) give up harmful actions.

- 28. "May you settle the business of the citizens according to rules (*Dharma*) and, Oh king, may you always bestow allpervading affection on the people.
- 29. "May grief be destroyed; may all-round progress be seized by you; may you be seen by the demons and they be seen by your Majesty.
- 30. "Oh King, smother the grief of the children and the aged produced by the slaying of a warrior. Let intelligent (men) well-versed in the exigencies of the sciences be by your side in the assembly; may you attain delight in (following) the path abounding in righteousness and traversed by the gods and the sages; (and), by means of the eyes in the form of good policies, may you understand well the motives (intentions) of your enemies."

Here ends canto XIX of Bhattikavya named
THE CORONATION OF VIBHISANA

( Part VI Tinanta-kāṇḍa being the exemplification of lin )

## ग्रथ विशः सर्गः

समुपेत्य ततः सीतामुक्तवान् पवनात्मजः।

"दिष्टचा वर्धस्व वैदेहि ! हतस्त्रैलोक्यकण्टकः॥ १॥

श्रनुजानीहि हन्यन्तां मयेताः क्षुद्रमानसाः।

रक्षिकास्तव राक्षस्यो गृहाणैतासु मत्सरम्॥ २॥

तृणहानि दुराचारा घोररूपाशयिक्रयाः।

हिस्रा भवतु ते बुद्धिरेतासु कुरु निष्ठुरम्॥ ३॥

पश्चिमं करवामैतित्प्रयं देवि ! वयं तव"।

ततः प्रोक्तवती सीता वानरं करुणाशया ॥ ४॥

#### NOW CANTO XX

- 1. Then having approached Sītā, Māruti said, "Oh Videha Princess, may you prosper by good fortune. The thorn of the three worlds (Rāvaṇa) is slain.
- 2. "Permit me; let these meanminded demonessess, your guards, be killed by me; entertain anger towards these.
- 3. "I would kill (these guards) whose behaviour is evil and whose forms, intentions and actions are dreadful; let your intention be harmful to these; act mercilessly.
- 4. "Let us do this final (deed) pleasurable to you." Then Sītā, whose heart was compassionate, spoke to the monkey thus:

"उपशाम्यतु ते बुद्धिः पिण्डनिर्वेशकारिषु।
लघुसत्त्वेषु, दोषोऽयं यत्कृतो निहतोऽसकौ।। १।।
न हि प्रेष्यवधं घोरं करवाण्यस्तु ते मितः।
एधि कार्यकरस्त्वं से गत्वा प्रवद राघवम्।। ६।।
दिवृक्षुर्मेंथिली राम! पश्यतु त्वाऽऽविलिम्बितम्"।
तथित स प्रतिज्ञाय गत्वा राघवमुक्तवान्।। ७।।
"उत्सुकाऽऽनीयतां देवी काकुत्स्थकुलनन्दन!"।
क्षमां लिखित्वा विनिश्वस्य स्वराऽऽलोक्य विभीषणम्।। ६।।
उक्तवान् राघवः "सीतामानयाऽलंकृताम्" इति।
गत्वा प्रणम्य तेनोक्ता मैथिलो मधुरं ववः।। ९।।
"जहीहि शोकं वैदेहि ! प्रीतये धेहि मानसम्।
रावणे जहिहि द्वेषं जहाहि प्रमदावनम्।। १०।।

<sup>5. &</sup>quot;May your mind calm down towards these insignificant creatures who make (their) living on morsels. The wretch by whom this crime was committed is slain.

<sup>6. &</sup>quot;May the intention 'I shall indulge in the cruel massacre of servants,' be not yours. Be inclined to do my work. Having departed, you speak to Rāma:

<sup>7. &#</sup>x27;Rāma, let the Mithilā Princess, desirous of seeing you, see you without delay'." After promising, "As you say," and having gone, he said to Rāma:

<sup>8. &</sup>quot;Oh delighter of the Kākutstha family, let the pining queen be brought (here)." Having scratched the ground, sighed and looked up into the sky, to Vibhīṣaṇa,

<sup>9. —</sup>Rāma said, "Fetch Sītā, (properly) decorated." After having gone (to the place where Sītā was), Sītā was addressed by him (these) sweet words:

<sup>10. &</sup>quot;Give up grief, Oh Videha Princess, set your mind on delight; dismiss hatred towards Rāvaņa; leave the ladies' grove;

स्नाह्यनुलिस्प धूपाय निवस्स्वाऽऽविध्य च स्रजम्।
रत्नान्यामुञ्च संदीप्ते हिवर्जुहुधि पावके॥ ११॥
अद्धि त्वं पञ्चगच्यं च छिन्धि संरोधजं तमः।
ग्रारोह शिविकां हैमीं द्विषां जिह मनोरथान्॥ १२॥
तृणेढु त्विद्धयोगोत्थां राजन्यानां पितः ग्रुचम्।
भवताविधयुक्ता त्वमत अध्वं स्ववेश्मनि ॥ १३॥
दीक्षस्य सह रामेण त्वरितं तुरगाध्वरे।
वृश्यस्य पत्या प्रीतेन प्रीता प्रेक्षस्य राघवम्॥ १४॥
ग्रुषं नियोगः पत्युस्ते कार्या नाऽत्र विचारणा।
भूषयाऽङ्गं प्रमाणं चेद् रामं गन्तुं यतस्य च॥ १४॥
मुदा संयुहि काकुत्स्थं स्वयं चाऽऽप्नुहि सम्मदम्।
उपेह्य ध्वं मुहर्तत् त्वं देवि! राघवसन्निधम्॥ १६॥

<sup>11. &</sup>quot;Bathe, anoint, fumigate with incense, dress up in (rich) clothes, wear a garland, put on jewellery and offer an oblation in enkindled fire.

<sup>12. &</sup>quot;Consume the pentamix-cow-product (pañca-gavya) and dispel the gloom arising from imprisonment. Mount a golden palanquin, thwart the desires of the enemies.

<sup>13. &</sup>quot;May the Lord of the Kşatriyas end the grief arising from your separation. May you henceforward be in your own house, united (with Rāma).

<sup>14. &</sup>quot;May you soon be consecrated with Rāma in a horse-sacrifice; may you be looked at by your delighted husband; (yourself) pleased, behold Rāma.

<sup>15. &</sup>quot;This is the command of your husband; no investigation need be done herein. If authentic (these words) be to you, adorn (your) body and exert to go to Rāma.

<sup>16. &</sup>quot;Unite Rama with joy, and yourself too acquire

ऊघ्वं महर्तादह्वोऽङ्गः ! स्वामिनी स्म भव क्षिते: । राजपत्नीनियोगस्थमनुशाधि पुरीजनम् ॥ १७ ॥ उत्तिष्ठस्व मते पत्यूर्यतस्वाऽलङकृतौ तथा। प्रतिष्ठस्व च तं द्रष्टं द्रष्टव्यं त्वं महीपतिम" ॥ १८॥ अनुष्ठाय यथोहिष्टं नियोगं जनकात्मजा । पट्टांश्कवतानना ॥ १९॥ समारूढवती यानं विसंयोगदः खस्मरणविह्नला । लज्जानता सास्रा गत्वाऽऽन्तिकं पत्युदींना रुदितवत्यसौ ॥ २० ॥ प्राप्तचारित्र्यसन्देहस ततस्तामुक्तवान नप:। ''इच्छा मे नाऽऽददे सीते ! त्वामहं, गम्यतामतः ॥ २१ ॥

ecstacy. Oh Queen, you reach the vicinity of Rāma within a muhūrta.

<sup>17. &</sup>quot;After a  $muh\bar{u}rta$  of the day, Oh queen, be the mistress of the earth. Ordain the people of the city who abide by the orders of the King's wife.

<sup>18. &</sup>quot;Stand up by the intention of (your) husband; so also exert for personal decoration and you proceed to see that King who deserves to be seen."

<sup>19.</sup> Having carried out the order as instructed, Janaka's daughter, who had covered her face with a silken garment, mounted the vehicle.

<sup>20.</sup> Bent down in shyness, pained by the recollection of the grief of separation, full of tears, that poor (pitiable) one wept after reaching the vicinity of her husband.

<sup>21.</sup> Then the King, who had attained (felt) a suspicion regarding her behaviour, spoke to her: "This is my desire; I should not accept you; go away from here,

रावणाङ्कपरिक्लिब्टा त्वं हुल्लेखकरी मम।

मिंत बधान सुप्रीवे राक्षसेन्द्रं गृहाण वा।। २२।।

अशान भरताव् भोगान् लक्ष्मणं प्रवृणीव्व वा।

कामाव् वा याहि मुच्यन्तामाशा रामितवन्धनाः॥ २३।।

वव च ख्यातो रघोर्वशः वव त्वं परगृहोषिता।

ग्रन्यस्मै हृदयं देहि नाऽनभीष्टे घटामहै॥ २४।।

यथेष्टं चर वैदेहि! पन्थानः सन्तु ते शिवाः।

कामास्तेऽन्यत्र तायन्तां विशङ्कां त्यज मद्गताम्' ॥ २४॥

ततः प्रगदिता वाक्यं भैथिलाभिजना नृपम्।

"स्त्रीसामान्येह सम्भूता शङ्का मिय विमुच्यताम्॥ २६॥

दैवाद् बिभीहि काषुतस्थ! जिह्नीहि त्वं तथा जनात्।

मिथ्या मामभिसंकृष्यन्तवशां शद्भणा हृताम्॥ २७॥

<sup>22. &</sup>quot;Molested on Rāvaņa's lap, you who have left scars on my heart, fix your mind on Sugrīva or take to the lord of the demons.

<sup>23. &</sup>quot;Enjoy pleasures from Bharata or choose Laksmana, or go away at your will; let the hopes fixed on Rāma be given up.

<sup>24. &</sup>quot;Where (is) the renowned race of Raghu and where (are) you who stayed in the enemy's house? Give your heart to someone else; we do not indulge in undesired things.

<sup>25. &</sup>quot;Act as you wish, Oh Videha Princess; may your ways be auspicious; let your desires develop elsewhere; give up (all) fear from me."

<sup>26.</sup> Then (Sītā), whose relatives were from Mithilā, addressed this utterance to Rāma, "May the suspicion arising (as if) from a common woman be given up with reference to me.

<sup>27. &</sup>quot;Fear fate, so also shy away from the people, Oh Rāma, who are, in vain, getting enraged with me who was helpless and (hence) kidnapped by the enemy.

चेतसस्त्विय वृत्तिमें शरीरं रक्षसा हृतम्।

विवांकुर्वन्तु सम्यञ्चो देवाः सत्यिमदं वचः।। २८।।

त्वं पुनीहि पुनीहीति पुनन् वायो ! जगत्त्रयम्।

चरन् देहेषु भूतानां विद्धि मे बुद्धिविष्लवम्।। २९।।

खमट द्यामटोर्वीमटेत्यटन्त्योऽतियावनाः।

यूयमापो ! विजानीत मनोवृत्ति ग्रुकां मम।। ३०।।

जगन्ति धत्स्व धत्स्वेति दधती त्वं वसुन्धरे !।

स्रवेहि मम चारित्रं नक्तंदिवमिवच्युतम्।। ३९।।

रसान् संहर वीष्यस्व ध्वान्तं जिह नभो भ्रम।

इतीहमानस्तिग्मांऽशो ! वृत्तं ज्ञातुं घटस्व मे।। ३२।।

स्वर्गे विद्यस्व भृव्यास्स्व भृजङ्गनिलये भव।

एवं वसन् ममाऽऽकाश ! संबुध्यस्व कृताकृतम्।। ३३।।

<sup>28. &</sup>quot;The activity of my mind rests on you; (only) the body was abducted by the demon; let the equanimous gods, verify this true statement.

<sup>29. &</sup>quot;Oh Wind, you who purify the three worlds (saying), 'do purify, do purify' (and) circulate in the bodies of beings, ascertain (if there is any) aberration in my mind.

<sup>30. &</sup>quot;Oh extremely purifying Waters that wander about (saying), 'traverse the sky, traverse the heaven, traverse the earth', ascertain my auspicious mental disposition.

<sup>31. &</sup>quot;Oh Earth, you who sustain the worlds, (saying) 'do support, do support', know my character which has not swerved (fallen) day and night.

<sup>32. &</sup>quot;Oh Sun, you who exert (saying), 'withdraw (suck up) the water, shine, destroy darkness, traverse the sky', try to understand my behaviour.

<sup>33. &</sup>quot;Oh sky, who abide (saying), 'exist in the heaven, stay on the earth, be in the abode of the snakes,' ascertain my commissions and omissions,

चितां कुरु च सौिमते ! व्यसनस्याऽस्य भेषजम् ।
रामस्तृष्यतु मे वाऽऽद्य पापां प्लुष्णातु चाऽनलः'' ।। ३४ ।।
राघवस्य मतेनाऽथ लक्ष्मणेनाऽऽचितां चिताम् ।
दृष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य रामं प्रगविता वचः ।। ३४ ॥
"प्रवपाणि वयुर्वह्नौ रामाऽहं शिङ्किता त्वया ।
सर्वे विदन्तु भ्रण्वन्तु भवन्तः सप्लवङ्गमाः ॥ ३६ ॥
मां दुष्टां ज्वित्तवयुः प्लुषाण वह्ने !
संरक्ष क्षतमित्नां सुहृद् यथा वा ।
एषाऽहं कतुषु वसोर्यथाऽऽज्यधारा
त्वां प्राप्तां विधिवदुदीणंदीप्तिमालम्'' ।। ३७ ॥
इति भट्टिकाब्ये सीताप्रत्याख्यानं नाम विश्वतितमः सर्गः ॥
(तिङन्तकाण्डे लोड्-विलासः सप्तमः परिच्छेदः । )

Here ends canto XX of Bhattikavya named
THE REPUDIATION OF SITA

<sup>34. &</sup>quot;And Oh Lakṣmaṇa, prepare a burning pyre, the antidote of this censure; let either Rāma be satisfied with me today or may the fire burn (me) out, the sinner."

<sup>35.</sup> Then after seeing the burning pyre arranged by Lakşmana with the consent of Rāma, Sītā, having gone round Rāma from the right, addressed a declaration to Rāma:

<sup>36. &</sup>quot;Oh Rāma, suspected by you, I sacrifice my body in the fire. May you all, including the monkeys, understand and listen.

<sup>37. &</sup>quot;Oh Fire of a blazing form, burn me out, (if I be) violated (sullied); otherwise protect (me) like a friend (who is) disproved (to be) impure. Here, like the stream (trickle) of ghee for Vasu, have I, according to the prescribed rites, come to you who have shot out a garland of flames."

### ग्रथ एकविशः सर्गः

समुित्सिप्य ततो विह्नमेंथिलीं राममुक्तवान्।
"काकुत्स्थ! दियतां साध्वीं त्वमाशिङ्किष्यथाः कथम्।। १॥
नाऽभविष्यदियं शुद्धा यद्यपास्यमहं ततः।
न चैनां पक्षपातो मे धर्मादन्यत्र राघव!॥२॥
श्रिषि तत्र रिषुः सीतां नाऽर्थिष्ण्यददुर्मितः।
कूरं जात्वविष्ण्यच्च जात्वस्तोष्ण्यच्छ्रयं स्वकाम्।।३॥
सङ्कल्पं नाऽकरिष्णच्च तत्रेयं शुद्धमानसा।
सत्याऽमर्थमवाप्स्यस्त्वं रामः सीतानिबन्धनम्॥४॥
स्वयाऽऽद्रक्ष्यत किं नाऽस्याः शीलं संवसता चिरम्।
श्रविशिष्यन्त वा चेष्टाः कालेन बहुना न किम्॥ ४॥

<sup>1.</sup> Thereafter, having lifted up the Mithila princess, God Fire spoke to Rāma (these) words: "Oh Rama, how did you suspect (your) chaste, beloved (wife)?

<sup>2. &</sup>quot;I would certainly not have protected her if she were not pure; I have no partiality towards anything else than *Dharma* (righteousness).

<sup>3. &</sup>quot;Had the enemy not been evil-minded, he would not once have solicited Sītā, spoken wickedly and praised his own riches.

<sup>4. &</sup>quot;And, this pure-minded one never entertained a desire therein (for him). (I cannot understand how) you, Rāma, attained a true wrath upon Sītā.

<sup>5. &</sup>quot;Living together for long, was her character not observed, or were her activities not watched for a long time by you?

यावज्जीवमशोचिष्यो नाऽहास्यश्चेदिदं तमः।
भानुरप्यपतिष्यत् क्ष्मामक्षोभिष्यत चेदियम्।। ६।।
समपत्स्यत राजेन्द्र ! स्त्रैणं यद्यत्न चापलम्।
लोकपाला इहाऽऽयास्यंस्ततो नाऽमी कलिद्रहः।। ७॥
आश्चर्यं यच्च यत्न स्त्री कुच्छ्रेऽवर्त्स्यन् मते तव।
त्रासादस्यां विनष्टायां कि किमालप्स्यथाः फलन्।। ६।।
यत्न यच्चाऽमरिष्यत् स्त्री साध्वसाद् दोषवर्षिता।
तदस्यारते लोके तस्या वाच्यास्पदं मृषा।। ९।।
अमंस्यत भवान् यद्वत् तथैव च पिता तव।
नाऽऽगिमध्यद् विमानस्थः साक्षाद् दशरथो नृपः।। १०।।
नाऽकल्पस्यत् सिर्विधं स्थाणुः शूली वृषभवाहनः।
अन्वभाविष्यताऽन्येव मैथिली चेत पतिवता।। १९।।

<sup>6. &</sup>quot;If you would not discard this illusion, you would repent as long as there is life (in you). If this one were agitated, even the Sun would fall down on the earth.

<sup>7. &</sup>quot;If rashness, natural to womanhood, had occurred here (in  $Sit\bar{a}$ ), then the protectors of the worlds who hate sin would not have come here.

<sup>8. &</sup>quot;Oh wonder, what and where? If a woman, on your consent would abide in torment, Oh, what fruit would you acquire, if she be destroyed due to fear?

<sup>9. &</sup>quot;What and where? If a woman devoid of vice (crime) would die through fear, it would wrongly be an object of censure in (this) world addicted to envy.

<sup>10. &</sup>quot;And if your father had thought just as you (did), (he) King Dasaratha would not have come here in person, seated in a plane.

<sup>11. &</sup>quot;The trident-bearing Sthanu (Siva) who has a bull

आनन्वियव्यवागम्य कथं त्वामरिवन्वसत्।
राजेन्द्र! विश्वसूर्धाता चारित्र्ये सीतया क्षते"।। १२।।
प्रणमन् ब्रह्मणा प्रोक्तो राजकाधिपितस्ततः।
"नाऽशोत्स्यन्मैथिली लोके नाऽऽचरिव्यविदंयवि॥ १३॥
नाऽमोक्ष्याम वयं शङ्कामिहाधास्यन्न चेद्भवान्।
किं वा चित्रमिदं युक्तं भवान् यदकरिव्यत॥ १४॥
प्रावित्व्यन्त चेव्द्राश्चेदयाथातथ्यवत् तव।
प्रावृशास्ये त्वया लोके रामाऽवत्स्यँस्तरां ततः"॥ १४॥
प्रणमन्तं ततो राममुक्तवानिति शङ्करः।
"किं नारायणमात्मानं नाऽभोतस्यत भवानजम॥ १६॥

for conveyance, would not have effected (his) presence here, if Sita had been enjoyed by someone else.

- 12. "How would the Creator of the universe, God Brahmā, sitting on a lotus, have delighted you, oh King of kings, if Sītā's character were sullied?"
- 13. Thereafter the saluting Lord of the circle of Kings was spoken to by Brahma: "If Sītā had not performed this, then she would not have been in (the eyes of) the world.
- 14. "We would not have discarded suspicion, if you had not set here this act (the fire ordeal). Or what is strange in that you did what was proper.
- 15. "If your activities had proceeded without accordance to truth, then, Oh Rama they would have been still more (so) among the people to be disciplined by you."
- 16. Then Śańkara spoke thus to Rāma who saluting, "What? Did you not remember yourself (as) the unborn Nārāyaņa?

कोऽन्योऽकत्स्यंदिह प्राणान् दृष्तानां च सुरिद्विषाम् ।

को वा विश्वजनीनेषु कर्मसु प्राघिटिष्यत ॥ १७ ॥

दैत्यक्षये महाराज ! यन्च यत्राऽघिटिष्यथाः ।

सम्पाप्ति जातु तत्रापि कि नाऽनेष्यस्त्वमीहितम्' ॥ १८ ॥

तातं प्रसाद्य कैकेय्या भरताय प्रपीडितम् ।

सहस्रचक्षुषं रामो निनंसुः परिपृष्टिवान् ॥ १९ ॥

प्रेता वरेण शकस्य प्राणन्तः कपयस्ततः ।

संजाताः फिलनानम्बरोचिष्णुदुमसद्रवः ॥ २० ॥

भ्रमरकुलाकुलोल्बण-सुगन्धिसपुष्पतरु-स्तरुणमधूकसम्भव-पिशङ्गिततुङ्गिशखः । शिखरशिलान्तराल-परिक्लृप्तजलावसरः सरसफलश्रियं स विततान सुवेलगिरिः ॥ २१ ॥

<sup>17. &</sup>quot;And who else here would have destroyed the lifebreaths of the enemies of the gods? Or, who would have applied (himself) to deeds beneficial to all the people?

<sup>18. &</sup>quot;Oh Emperor, in whatever (incarnation) and wherever you exerted in (bringing about) the destruction of the demons, why did you not, even once, carry to a finish (your) undertaking therein only?"

<sup>19.</sup> Having pleased his father who had been harassed excessively by Kaikeyī for the sake of Bharata, Rāma desirous of bowing down, saw Indra.

<sup>20.</sup> Then, by the boon of Indra, the dead monkeys, who began breathing, (again) became denizens of fruit-bearing trees bent low and resplendent.

<sup>21.</sup> That Suvela mountain which had flowering trees, intensely fragrant and crowded with swarms of bees, whose lofty summit was rendered golden brown by the fresh flowers of the

संवाद्भिः सकुसुमरेणुभिः समीरैर् ग्रानम्नैबंहुफलधारिमिवंनान्तैः । श्च्योतद्भिमंधुपटलैश्च वानराणाम् ग्राप्यानो रिपुवधसम्भवः प्रमोदः ॥ २२॥

श्रायान्त्य: स्वक्लभरेण भङ्गुरत्वं भृङ्गालीनिचयचिता लतास्तरूणाम् । सामोदा: क्षितितल संस्थितावलोय्या भोक्तुणां श्रममुदयं न नीतवत्य: ॥ २३ ॥

इति भट्टिकाच्ये सीतासंशोधनं नाम एकविशतितमः सर्गः ॥ ( तिङन्तकाण्डे लृङ्-विलासो नाम श्रव्टमः परिच्छेदः । )

madhuka trees (and) from the interspaces of the rocks on whose summits down-flowing streams of water were produced, spread out a luxuriance (glory) of juicy fruits.

- 22. By the blowing breezes full of the pollen of flowers, by the slightly curved outskirts of the forest which bore ample fruits, and by the dripping honeycombs was enhanced the monkeys' rapturous delight arising out of the killing of the enemies.
- 23. Reaching a breaking point on account of their own fruit-load, the creepers on the trees covered with throngs of rows of bees, full of fragrance, pluckable by one seated on the surface of the ground, did not bring any rise of fatigue to those who enjoyed (them).

Here ends canto XXI of Bhattikavya named
THE TESTING THE PURITY OF SITA

( Part VIII of Tinanta-kanda being the exemplification of lrn )

### म्रथ द्वाविशः सर्गः

ततो रामो हनूमन्तमुक्तवान् हृष्टमानसम्। ''श्रयोध्यां श्वः प्रयातासि कपे ! भरतपालिताम्।। १॥

गाधितासे नमो भूयः स्फुटन्मेघघटावित । ईक्षितासेऽम्मसां पत्यः पयः शिशिरशीकरम् ॥ २ ॥

सेवितासे प्लवङ्गः ! त्वं महेन्द्राद्वेरिधत्यकाः।

व्युत्कान्तवर्त्मनो भानो: सहज्योत्स्नाकुमुद्वती: ॥ ३ ॥

चन्दनद्भमसंच्छन्ना निराकृतिहमश्रथाः। दिशतारस्त्वया ताश्च मलयोपत्यकाः शुभाः॥ ४॥

#### NOW CANTO XXII

- 1. Then Rāma spoke to Hanūmān whose mind was delighted:, "Oh monkey, tomorrow you will proceed to Ayodhyā, governed by Bharata.
- 2. "Once again, you will plunge into the sky with its rows of clouds parted, will see the water of the Lord of waters (Ocean) having cool spray.
- 3. "Oh monkey, you will enjoy the tablelands possessed of moonlight and moon-lotus plants of the Mahendra mountain which has transgressed the path of the sun.
- 4. "And by you will be beheld those beautiful lowlands of the Malaya (mountain), that are veiled under sandal trees and have sighted the moon.

प्रतन्त्य: कोमला विन्ध्ये सहितार: स्यदं न ते।
लताः स्तवकशालिन्यो मधुलेहिकुलाकुला: ।। १ ।।

द्रष्टासि प्रीतिमानारात् सिखिभि: सह सेविताम् ।
सपक्षपातं किष्किन्धां पूर्वक्रीडां स्मरन् मुहुः ।। ६ ।।

त्वया सन्दिशतारौ ते मात्यवद्दण्डकावने।
उपद्रुतश्चिरं द्वन्द्वर् ययोः विलशितवानहम् ॥ ७ ॥

आप्तारौ भवता रम्यावाश्रमौ हिरिणाकुलौ।
पुण्योदकद्विजाकीणौं सुतीक्ष्णशरभङ्गयो: ॥ ८ ।।

अतिकान्ता त्वया रम्यं दु:खमतेस्तपोवनम्।
पवित्रचित्रकृदेऽद्रौ त्वं स्थातासि कृतृहलात्।। ९ ॥

<sup>5. &</sup>quot;On the Vindhya (mountain) the very slender and delicate creepers, shining with flower bunches and crowded with throngs of bees, will not bear your speed.

<sup>6. &</sup>quot;Repeatedly remembering (your) former sports, you, who are full of delight, will observe lovingly, from near, Kişkindhā.

<sup>7. &</sup>quot;By you will be seen, those two, the Malyavan (mountain) and the Dandaka forest where, overpowered by the pairs (of opposites, viz., pleasure and pain etc.), I suffered pangs for long.

<sup>8. &</sup>quot;By you will be reached the two charming hermitages, of Sutīkṣṇa and Śarabhaṅga—crowded with deer and full of holy water and brahmins.

<sup>9. &</sup>quot;By you, the penance-grove of Atri shall be by-passed sorrowfully, (but) you will, out of curiosity, halt on the sacred Citrakūta mountain."

ततः परं भरद्वाजो भवता वर्शिता मुनि:।

द्रष्टारश्च जनाः पुण्या यमुनाम्बुक्षतांहसः।। १०॥

स्यन्त्वा स्यन्त्वा दिवः शम्भोर्मू हिन स्कन्त्वा भुवं गताम्।

गाहितासेऽथ पुण्यस्य गङ्गां मूर्तिमिव द्रुताम्॥ ११॥

तमसाया महानीलपाषाणसदृशत्विषः।

वनान्तान् बहु मन्तासे नागराक्रीडसाक्षिणः॥ १२॥

नगरस्त्रीस्तनन्यस्तधौतकुङ्कुमिपञ्जराम्।

विलोक्य सरयूं रम्यां गन्ताऽऽयोध्या त्वया पुरी॥ १३॥

आनिन्दतारस्त्वां दृष्ट्वा प्रष्टारश्चावयोः शिवम्।

मातरः सह मैथिल्या तोष्टा च भरतः परम्॥ १४॥

- 10. "Thereafter will be seen by you the sage Bharadvaja and you will be perceived (also) by the holy people whose sins are destroyed by the waters of river Yamuna.
- 11. "You will then be diving into the Ganges, like a melted image of righteousness that had come down to the earth after flowing and flowing in the heaven and jumped down on the head of Siva.
- 12. "You will very much admire, along river Tamasā, the forest regions whose lustre is similar to huge sapphire rocks and which bear witness to the sports of the citizens.
- 13. "After having seen the attractive Sarayū river, yellowish-red with the saffron applied to and then washed away from the breasts of the ladies of the city, the City of Ayodhyā will be reached by you.
- 14. "Having seen you, (my) mothers will rejoice and enquire about the welfare of both of us along with that of the Mithila Princess, and Bharata will exult extremely.

स्राख्यातासि हतं शतुमिभिषिक्तं विभीषणम् ।

सुग्रीवं चार्डाजतं िमतं सर्वाश्चार्ऽगामुकान् द्रुतम् ।। १४ ॥

गन्तारः परमां प्रीति पौराः श्रुत्वा वचस्तव ।

ज्ञात्वैतत् सम्मुखीनश्च समेता भरतो ध्रुवम् ॥ १६ ॥

गते त्विय पथाऽऽनेन वयमप्यंहितास्महे ।

लब्धाहेऽहं धृति प्राप्ते भूयो भवित सम्मुखे" ॥ १७ ॥

गते तस्मिन् गृहीताऽथें रामः सुग्रीवराक्षसौ ।

उक्तवान् "श्वोऽभिगन्तास्थो युवां सह मया पुरम् ॥ १८ ॥

द्रष्टास्थस्तव्र तिस्रो मे मातृस् स्तुष्टान्तरात्मनः ।

ग्रत्यन्तीनं सिखत्वं च प्राप्तास्थो भरताश्रयम् ॥ १९ ॥

नैवं विरहदुःक्षेन वयं व्याधानितास्महे ।

श्रमोऽनुभाविता नैवं भवद्भ्यां च वियोगजः ॥ २० ॥

<sup>15. &</sup>quot;You will report about the slain enemy, coronated Vibhīṣaṇa and befriended Sugrīva—all (of whom are) about to arrive (there) soon.

<sup>16. &</sup>quot;On hearing your statement, the citizens will attain great delight and, on knowing this, Bharata will surely come out to meet (welcome) you.

<sup>17. &</sup>quot;You having gone by this route, we too shall proceed. I shall acquire satisfaction when you will again arrive facing (me)."

<sup>18.</sup> He, who had comprehended the substance (of the message) having been gone, Rāma said to Sugrīva and the demon, "Tomorrow you two will go with me to (my) city.

<sup>19. &</sup>quot;There, you two will see my three mothers whose inner souls are satisfied and will acquire the far-reaching friendship entertained by Bharata.

<sup>20. &</sup>quot;Thus we shall not be struck by the agony of

एवं युवां मम प्रीत्ये कल्प्तास्थः किपराक्षसौ !।

गन्तुं प्रयिततासाथे प्रातः सह मया यि ।। २१ ।।

उक्तवन्तौ ततो रामं वचः पौलस्त्यवानरौ ।

"अनुप्रहोऽयं काकुत्स्थ ! गन्तास्वो यत् त्वया सह ।। २२ ॥

अनुमन्तास्वहे नाऽऽवां भवन्तं विरहं त्वया ।

श्रिप प्राप्य सुरेन्द्रत्वं कि नु प्रतं त्वयाऽऽस्पदम्" ॥ २३ ॥

ततः कथाभिः समतीत्य वोषामारुह्य सैन्येः सह पुष्पकं ते ।

सम्प्रस्थिता वेगवशादगाधं प्रक्षोभयन्तः सिललं पयोधेः ॥ २४ ॥

सेतुं महेन्द्रं मलयं सिवन्ध्यं समात्यवन्तं गिरिमृष्यमूकम् ।

स दण्डकारण्यवतीं च पम्पां रामः प्रियायाः कथयन् जगाम ॥ २४ ॥

separation and by you two the distress arising out of separation will thus not be experienced.

<sup>21. &</sup>quot;Oh Monkey and Demon, if you will exert in the morning to go along with me, you two will thus prepare for my delight."

<sup>22.</sup> Thereafter Vibhīṣaṇa and the Monkey (Sugrīva) addressed (these) words to Rāma, "This, Oh Rāma, (is) a favour that we two shall go with you.

<sup>23. &</sup>quot;We two shall not consent to impending separation from you, even on acquiring the status of the Lord of the gods. What then of a position bestowed by you."

<sup>24.</sup> After having passed the night, they, along with army, having mounted the Puspaka, took off, agitating the unfathomable waters of the ocean under the impact of (their) speed.

<sup>25.</sup> Rāma travelled, explaining to Sītā about the bridge (over the sea), the Mahendra (mountain), the Malaya along with the Vindhya, and the Rṣyamūka mountain along with the Mālyavān, and the Pampā lake together with the Daṇḍaka forest:

"एते ते मुनिजनमण्डिता दिगन्ताः शैलोऽयं लुलितवनः स चित्रकूटः। गङ्गेयं सुतनु ! विशालतीररम्याः" मैथित्या रघुतनयो दिशन्ननन्द ॥ २६ ॥

'शिञ्जानभ्रमरकुलाकुलाग्रपुष्पाः शीताम्भःप्रविलयसंप्लवाभिलीनाः । एते ते सुतनु ! पुरीजनोपभोग्या दृश्यन्ते नयनमनोरमा वनाऽन्ताः ॥ २७ ॥

स्थानं नः पूर्वजानामियमधिकमसौ प्रेयसी पूरयोध्या दूरादालोक्यते या हुतविविधहिवःप्रीणिताशेषदेवा। सोऽयं देशो रुदन्तं पुरजनमिखलं यत्र हित्वा प्रयातौ स्रावां सीते! वनान्तं सह धृतधृतिना लक्ष्मणेन क्षपान्ते''।। २६॥

<sup>26. &</sup>quot;These (are) the ends of the quarters adorned by the sage-folk; this (is) the Citrakūṭa mountain whose forests are shaken. Oh beautiful-bodied one, this (is) the Ganges delightful with its vast banks." Pointing (them) out to Sītā, Rāma rejoiced.

<sup>27. &</sup>quot;Oh Sitā of charming form, here are seen the forest regions wherein the tips of the flowers are swarmed by throngs of humming bees, which are enveloped all over by the surge caused by the complete absorption of cool water, enjoyable for the people of the city (and) attractive to the eyes.

<sup>28. &</sup>quot;This, the place of our ancestors, this very dear city of Ayodhyā wherein all the Gods without a remnant are propitiated with various oblations offered (to them), is seen from afar; this, Oh Sītā, is the region from where having left all the citizen-folk weeping, we two, along with Lakṣmaṇa who had sustained his courage, went at the end of the night to the sylvan region."

तूर्याणामथ नि:स्वनेन सकलं लोकं समापूरयन्
विकान्तैः करिणां गिरीन्द्रसदृशां क्ष्मां कम्पथन् सर्वतः ।
सानन्दाश्रुविलोचनः प्रकृतिभिः साधं सहाऽन्तःपुरः
सम्प्राप्तो भरतः समारुतिरलं नम्नः समं मातृभिः ॥ २९ ॥

श्रथ ससम्भ्रमपौरजनावृतो भरतपाणिधृतोज्ज्वलचामरः।
गुरुजनद्विजवन्द्यभिनन्दितः प्रविशति स्म पुरं रघुनन्दनः।। ३०।।
प्रविधाय धृति परां जनानां युवराजं भरतं ततोऽभिषिच्य।
जघटे तुरगाध्वरेण यष्टुं कृतसम्भारिविधिः पतिः प्रजानाम्।। ३९।।

( अथ काव्यप्रशस्तः )

इदमधिगतमुक्तिमार्गचित्रं विविद्यवतां वदतां च सन्निबन्धात्। जनयति विजयं सदा जनानां युधि मुसमाहितमैश्वरं यथास्त्रम्।। ३२ ।।

## ( Now the Kavyaprasasti )

32. Striking by (its) ways of expression and well embellished, (when) studied, this (epic) by means of its excellent composition always produces victory for the discoursing and

<sup>29.</sup> Thereafter, pervading the whole world with the loud blare of the trumpet, causing the earth to quake on all sides by the strides of the monkeys, (by Rāma) was reached Bharata along with the mothers accompanied by the ladies of the harem, with the subjects and in the company of Māruti,—Bharata whose eyes bore tears of joy and who was amply bowed down (in salutation).

<sup>30.</sup> Now, surrounded by the bustling citizen-folk (and) congratulated by the elderly persons, brahmins and bards, Rāma over whom a chowrie was held in Bharata's hand, entered the city.

<sup>31.</sup> Having inspired the highest contentment among the people, then having crowned Bharata to the Crown-Prince's office, the Lord of the subjects who had made arrangements for the (necessary) materials, busied himself for performing the Horse-sacrifice.

वीपतुल्य: प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषाम्।
हस्तामर्ष इवाऽन्धानां भवेद् व्याकरणादृते ॥ ३३॥
व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सव: सुधियामलम्।
हता दुर्मेधसश्चाऽस्मिन् विद्वत्त्रियतया मया ॥ ३४॥

काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसूनुनरेन्द्रपालितायाम् । कीर्तिरतो भवतान्तृपस्य तस्य प्रेमकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीभट्टिकाव्ये ग्रयोध्याप्रत्यागमनम् नाम द्वाविशतितमः सर्गः ।

( तिङन्तकाण्डे 'लुड्'-विलासः नवमः परिच्छेदः । )

debating people, just as a well-deployed missile, marvellous with its well-learnt ways of discharging, brings, on account of its being well-aimed, victory in a battle to the exerting and fighting people.

- 33. This composition is comparable to a lamp for those who possess the eyes (in the form) of grammar; without grammar it may be like the touch of the hand of the blind.
- 34. Comprehensible with (the help of) a commentary, if this (epic) poem may becomes a festivity for the highly intelligent, (it is) enough. Those of deficient intellect have been disappointed by me in this regard, on account of (my) fondness for the learned.
- 35. This (epic) poem was composed by me in Valabhi, governed by Narendra, the son of Śrīdhara. May fame accrue to the king hereby, for the king is a producer of delight to the subjects.

Here ends canto XXII of Bhattikāvya named
RETURN TO AYODHYĀ

( Part IX of Tinanta-kanda in exemplification of lut )

## श्लोकानु ऋमणिका

| म्र                     | THE REPORT OF  | ग्रजिग्रहत्तं          | 7.87          |
|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| ग्रक <b>म्पनस्</b> तुतो | १४. द२         | श्रजि घ्रपंस्तथै व     | १४. १०९       |
| अकुप्यदिन्द्रजित्       | १७. ३२         | अजिह्नदत् सः           | 184.880       |
| अकूर्दिष्ट व्यकारीच्च   | १४. ४४         | ग्रजीगणद्दा <b>श</b> ० | २. ५३         |
| ग्रकुष्टपच्याः          | E. 49          | ग्रज्ञवन्नोत्सहेथाः    | १९. १६        |
| <b>अकोक्</b> यिष्ट      | १५. ११४        | ग्रटाटचमानः            | 8. 7          |
| ग्रज्धच्चाभ्यधाद्       | १४. १९         | ग्रतत्वरच्च तान्       | १५. ६०        |
| अक्लेश्यमसिना           | 9. X 5         | ग्रतस्तम्भदयम्         | १५. ५७        |
| ग्रक्षारिषु: शराम्भांसि | 9.5            | ग्रताय्यस्योत्तमम्     | ६. ३३         |
| अक्षेम: परिहासोऽयम्     | Ę. 2X          | अतिकायाद्विना          | १६. ३         |
| ग्रक्षणोः पतन्नील०      | ११.३६          | ग्रतिकाये हते          | १६. २         |
| ग्रखण्डयमा <b>न</b> म्  | १२. १७         | स्रतिकान्ता त्वया      | २२. ९         |
| ग्रगाघत ततो             | <b>□.</b> ?    | अतिप्रियत्वात्         | <b>६. ११२</b> |
| अगोपिष्टां पुरीम्       | १५. ११३        | ग्रतीते वर्षुके        | 9. 25         |
| अग्नि: प्रमादेन         | 85. 58         | अतुल्यमहसा             | ५. २९         |
| ग्रग्निचित्सोमसुत्      | £. १३१         | ग्रतुषत्पीठम्          | १5. 5         |
| ग्रग्निष्टोमादि         | 9.09           | भ्रतुष्यन्तमराः सर्वे  | १७. ४७        |
| अग्नीनवरिवस्यंश्च       | १७. ५१         | त्रतृणेट् शक्रजित्     | १७. १५        |
| ग्रग्न्याहितजनप्रह्वे   | 9. 888         | अतौत्सीद् गदया         | १५. १७        |
| अग्रसिष्ट व्यधाविष्ट    | १५. ६२         | श्रथ क्लमात्           | 9. X5         |
| श्रग्रेगावा च           | <b>६. १२</b> ४ | ग्रथ जगदुरनीचै:        | १. २७         |
| ग्रवानि ताडका           | y. 80          | ग्रथ तमुपगतम्          | १२. ५७        |
| ग्रघुरंस्ते महा         | १७. ६२         | अथ तीक्ष्णायसैः        | ¥. ₹          |
| श्रङ्गदेन समं           | १४. ७७         | अथ ददृशु:              | १०. ५१        |
| ग्रङ्गदेनाहसाताम्       | १४. ११४        | ग्रथ नयन०              | १०. ७१        |
| श्रव्णयच्च यूपाक्षम्    | १७. ७९         | ग्रथ पुरुजवयोगात्      | २. ५५         |
| ग्रच्छैतां च महात्मानौ  | १५. ९१         | अथ बाणेन जिवना         | ६. १२४        |

| अथ मृदु॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०.६४             | अध्यङ् शस्त्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४. ३६  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ग्रथ लक्ष्मण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०. ४३            | ग्रध्यायच्छक्रजित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७. ३१ |
| ग्रथ लुलित•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०. १४            | अध्यासिसिष माणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८. ३८  |
| भ्रथ सवल्कल०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०. १             | ग्रध्यासीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 20  |
| ग्रथ संपततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. 88             | अध्युवास रथम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४. ७५ |
| अथ ससंभ्रम०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२. ३०            | ग्रध्वरेष्वत्नि <b>०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧. ११  |
| अथाञ्चितोरस्कम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२. २१            | ग्रध्वरेष्विष्टनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४. ७९  |
| अथानुकूलान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११. ३८            | अनंसीच्चरणौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. 48  |
| ग्रथायस्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४. ५३             | अनंसीद् भूर्भरेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५.२५  |
| अथार्घ्यं मधु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६. ७१             | अनर्दिषु: कपि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५. ३५ |
| अथालम्ब्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६. ३४             | <b>ग्र</b> निमित्तान्यथा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७. ९  |
| भ्रथालुलोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. 28             | अनिर्वृतं भूतिषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२. ७५ |
| अथास्तमासेदुषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११. १             | अनुजानीहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०. २  |
| अथोपशरदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. 88             | श्रनुजिज्ञासतेवाऽथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. ३४  |
| अदालिषुः शिलाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५. ३८            | अनुमन्तास्वहे नावां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२. २३ |
| म्रदिहंश्चन्दनैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99. 48            | अनुष्ठाय यथोद्दिष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.88  |
| अदीदिपत्तत्तौ वीर्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४. द२            | अनुतोद्यं न तन्नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६. ४४  |
| ग्रदृक्षताम्भांसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. 80             | अनेकशो निर्जित०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २. ५२  |
| ग्रदृश्यन्ताऽनिमित्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७. १००           | अन्तःपुराणि पौलस्त्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८. ३७ |
| अदेवीद् बन्धु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 822            | अन्तर्धत्स्व रघृ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४. ३२  |
| अदोहीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ę. <del>3</del> 8 | श्रन्तर्निविष्टो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १. ५   |
| The state of the s |                   | <b>ग्रन्यासक्</b> तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९. १३५ |
| अद्धि त्वं पञ्चगव्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०. १२            | ग्रन्ये त्वलिङ्घषुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५. ३२ |
| श्रद्यो द्विजान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २. ३४             | श्रन्योन्यं स्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 4   |
| ग्रद्य सीता मया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 200            | अन्वनैषीत् ततो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. 280 |
| भ्रद्राष्टां तं रघु॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५. ३९            | अन्वयादिविभिन्नानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९. १३२ |
| अधर्मान्नात्रसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹७. <b>३</b> ४    | ग्रपक्वकुम्भाविव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२. ४२ |
| ग्रधिगतमहिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०. ७३            | ग्रपथ्यमायतौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८. ४  |
| <b>ग्र</b> धिजलिध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०. ६७            | ग्रपप्रथद् गुणान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५. ७२ |
| ग्रधिज्यचाप:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹. ३१             | अपमन्युस्ततो वाक्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29. 2  |
| ग्रधि रामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. 93             | A Section of the latest section of the lates |        |
| अधीयन्नात्म०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४. ६३             | अपरिमित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०. ६२ |
| श्रध्यगीष्ट्रार्थं ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५. ८८            | अपरीक्षित०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०. ४१ |

| ग्रपलापयमानस्य                      | E. 88          | ग्रमर्थों मे परः              | १६. २१       |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| अपहरदिव                             | १०. ६६         | ग्रमलमणि०                     | १३. ४०       |
| अपि तत्र रिपुः                      | ₹१. ३          | ग्रमितम्पचम्                  | 4. 95        |
| ग्रपि स्तुह्यपिसेधास्मान्           | =. 97          | ग्रमृडित्वा                   | ७. ९६        |
| ग्रिपिस्फवत् स्वसामर्थ्यं           | १४. ९९         | अम्भांसि रुवमकुम्भेन          | १९. २३       |
| ग्रपूजयंश्चतुर्वक्त्रं              | १७. ४          | ग्रयुक्तमिदमित्यन्ये 🎺        | 80.89        |
| ग्रपूजयन् कुलज्येष्ठान्             | १७. २          | अयं नियोगः पत्युस्ते          | २०. १४       |
| ग्रपूपुजन् विष्टरपाद्य •            | २. २६          | ग्रयं मैथिल्यभिज्ञानम्        | 5. ११5       |
| ग्रपूरयन् नभ:                       | १७. ५६         | अरण्ययाने                     | ३. ५१        |
| अपृष्टो नु ब्रवीति                  | 25, 29         | ग्ररविन्दरेणु •               | १३. १९       |
| अपौहद् बाणवर्षम्                    | १७. 5३         | ग्ररासिषु:                    | 9. 88        |
| अप्रतिस्तब्ध०                       | 9. 59          | अरोदीद् राक्षसानीकम्          | १७. ४५       |
| अबभ्राजत् ततः                       | १५. ५३         | ग्रर्थेन संभृता०              | १६. २७       |
| ग्रबिभ्रजत् ततः                     | १४.९३          | ग्र <b>धों</b> त्थितालिङ्गित० | ११. ९=       |
| अभायत यथा०                          | 5. 2           | अलिगणविलोल •                  | १३. १५       |
| ग्रभावे भवताम्                      | 9. 99          | अलोठिष्ठ च                    | १५. ५६       |
| ग्रभिज्ञानं गृहीत्वा                | 9. 40          | अवगाढं गिरिजालम्              | १३. १७       |
| <b>ग्र</b> भिद्योतिष्यते            | 5. 59          | अवग्राहे यथा वृष्टि           | 9.85         |
| ग्रभिनच्छत्र्०                      | <b>१</b> ७. ६६ | ग्रवश्यपाव्यं पवसे            | ६. ६५        |
| ग्रभिन्यविक्षथा:                    | 5.50           | ग्रवश्यायकणा०                 | ६. ८१        |
| अभिमानफलं जानन्                     | 9. 878         | ग्रवसन्नरुचिम्                | १०. ३४       |
| अभिमानफलं प्रोक्तम्                 | 9. 830         | भ्रवसायो०                     | <b>६.</b> 52 |
| अभियाता वरं                         | <b>१</b> • २०  | अवसाव नगेन्द्रेषु             | ६. १४२       |
| श्रिभयाताऽऽवरं                      | १०. २१         | ग्रवसितं हसितम्               | 80. €        |
| अभिष्यन्तः                          | 9. 98          | श्रवसेयाश्च कार्याणि          | १९. २5       |
| ग्रभीषयन्त                          | 5. 82          | अवाक्शिरसम्                   | 8. 3         |
| अभून्नुपो                           | 2. 8           | ग्रवादीत्तिष्ठते              | 9.9          |
| अभेदि च शरैः                        | १५. ६५         | श्रवादीन् माम्                | १५. ९        |
| ग्रभैषुः कपयोन्वारत्                | १५. ५७         | ग्रवाद्वायु:                  | 5. 88        |
| अभंदुः कपयान्यारत्<br>अभंस्यत भवान् | २१. १०         | स्रविवेष्टन्न्पा०             | १५. ६१       |
| अमन्थीच्च परानीकम्                  | १५. ४६         | अवीततृष्णो०                   | 22. 20       |
| अमन्याच्य परानाकम्<br>अमर्षितमिव    | 9, 808         | ग्रवोचत्कुम्भ <i>०</i>        | १५. १३       |
| अमापतामव                            | 000            | ) 4414(3,410                  | 24: 14       |

| अव्यणों गिरि श्रम्भानित्यम् श्र० ६ । श्रम्भानित्यम् श्र० ६ । श्रम्भानित्यम् श्र० ६ । श्रम्भानित्यम् श्र० ६ । श्रम्भानित्यम् श्र० ३३ अह्न धनेश्वरस्य श्र० ३७ अह्न धनेश्वरस्य श्र० ३० अह्न धनेश्वरस्य श्र० ३० अह्न धनेश्वरस्य श्र० १८ ९८ अह्न धनेश्वरस्य श्रम्भान्यन्ति १८ ९८ अह्न धनेश्वरह्य अह्न विविद्युक्त विविद्य विविद्युक्त विविद्य विविद्युक्त विविद्य विविद्युक्त विविद्य विविद्युक्त विविद्य विविद्य अह्म विद्युक्त विविद्य विविद्य विविद्युक्त विविद्य विविद | श्रव्यग्रमुप०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. 28         | ग्रहं स्वप्नक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७. २४  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| अञ्चाद तिह्नुवानो० द. ७४ अहमन्त० ५. ९९ अशान भरतात् २०. ३३ अह्त घनेश्वरस्य १०. ३७ अह्त जागित १५. ९६ अश्वामिष्ट १५. ५४ अश्वामिष्ट १५. ५४ अश्वामिष्ट १५. ५० अग्वाम् वालिस्तो १५. ७८ आहिषातां रघु० ४. ४ अश्वाम् वालिस्तो १५. ७८ आहिष्यातां रघु० ४. ४ अश्वाम् विभीषणो १७. ९० आहिष्ट तानसंमान्य० १५. २८ आह्महन्वम० ४. ३७ आश्वाम् मृनिस्तस्य १. १९ आस्व्रम्याच्यातासि हतम् १२. १५ आख्यातासि हतम् १२. १५ आख्यातासि हतम् १२. १५ आखुल्पहरिसंचारम् १३. १९ आघ्यातासि हतम् १४. १९८ आखुल्पहरिसंचारम् १३. ११ आघ्यातासि हतम् १४. १९८ आखुल्पहरिसंचारम् १३. ११ आघ्यातासि हतम् १४. ५६ अश्वाच्यातासि हतम् १४. १६ आखुल्पहरिसंचारम् १३. ११ आघ्यातासि हतम् १४. १६ अश्वाच्यातासि हतम् १४. १६ आखुल्पहरिसंचारम् १३. ११ आघ्यातासि हतम् १४. १६ अश्वाच्यातासे ह्राम् १४. ५६ आच्यातासि हतम् १४. १६ आखुल्पहरिसंचारम् १३. ११ आच्यातासि हतम् १४. १६ अश्वाच्यातास्य स्त्रम् १४. ५६ आच्यातासि हतम् १४. १६ अश्वाच्यातास्य स्त्रम् १४. १६ अश्वाच्याता स्त्रम् १४. १६ अश्वाच्याता स्त्रम् १४. १६ अश्वाच्यात्य स्तर्तः १४. १६ अश्वाच्यात्य स्तर्तः १४. १६ अश्वाच्यात्य स्तरः १४. १६ अश्वाच्यात्य स्तर्तः १४. १६ अश्वाच्यात्य स्तर्तः १४. १६ अश्वाच्यात्य १४. १६ अश्वाच्यात्य स्तर्तः १४. १६ अश्वाच्यात्य स्तर्वः १४. १६ अश्वाच्यात्य १४. १४ अश्वय्व्यात्य १४. १६ अश्वाच्यात्य १४. १६ अश्वाच्यात्य १४. १६ अश्वाच्यात्य १४. १४ अश्वय्व्यात्य १४. १६ अश्वाच्यात्य १४. १६ अश्वाच्यात्य १४. १४ अश्वय्वच्यात्य १४. १४ अश्वय्वच्यात | अन्यणीं गिरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. 89         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| श्रधान भरतात् २०. ३३ अह्त धनेश्वरस्य १०. ३७ श्रधाश्रधवन्नात्यियकम् ३. २५ अही जागीत १६. १९ श्रधाश्रधवन्नन्यतः १७. १७ श्रद्धाश्रीत्वृहण्णः १५. ९६ श्रद्धानीतियवतीयन्ती १. ९२ आहिषातां रघुः १. १४ अश्वनात् वालिसुतो १५. ७८ आहिषातां रघुः १५. २५ श्रद्धाः कट्टम् १. १९ श्रद्धाः कट्टम् श्रद्धाः कट्टम् १. १९ श्रद्धाः कट्टम् श्रद्धाः कट्टम् १. १९ श्रद्धाः कट्टम् श्रद्धाः कट्टम् १. १९ श्रद्धाः कर्तिते १५. १९ श्रद्धाः वर्षति १५. १५ श्रद्धाः वर्षति १५. १५ श्रद्धाः वर्षति १५. १५ श्रद्धाः वर्षति १५. १५ श्रद्धाः वर्षति १५. ६५ श्रद | <b>श्र</b> शनिरयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०. ६ ५       | ग्रहं न्यवधिषम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६. १६  |
| प्रशिश्वनन्तरयिकम् ३.२५ अहो जार्गात १५.११ अण्यन्तन्यतः १७.१७ अहो जार्गात १५.९६ अशोभिष्ट १४.५४ अश्वनातिप्रवित्यतीयस्ती १.९२ अग्वनात् वालिस्तो १८.७० आंहिषातां रचु० ४.४ अश्वनात् विभीषणो १७.९० आंहिष्ट तानसंमान्य० १४.२० आंहर्ष्ट तानसंमान्य० १४.१० आंहर्ष्ट तानसंमान्य० १४.१० आंष्ट्र वाण्याति हतम् १२.१४ आंष्ट्र वाण्याति हतम् १२.१४ आंष्र वाण्याति हतम् १२.१४ आंष्ट्र वाण्याति १४.१० आंष्ट्र वाण्याति १४.१० आंष्ट्र वाण्याति १४.४० आंष्ट्र वाण्याति १४.४० आंष्ट्र वाण्याति १४.४० आंष्ट्र वाण्याति १४.४७ आंष्ट्र वाण्याति १४.४० आंष्ट्र वाण्याति १४.४७ आंष्ट्र वाण्याति १४.४७ आंष्ट्र वाण्याति १४.४७ आंष्ट्र वाण्याति १४.४७ आंष्ट्र वाण्याति १४.४० आं | श्रशप्त निह्नुवानो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 98         | अहमन्त०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४. ९९  |
| अश्वाभिष्ट १५. ५४ अश्वाभिष्ट १५. ५४ अश्वाभिष्ट १५. ५४ अश्वाम् वालिस्तो ५. ९२ अश्वाम् वालिस्तो १८. ९० अश्वाम् विभीषणो १७. ९० अग्वाम् विभीषणो १७. ९० अग्वाम् व्याम् १६. ३० अग्वाम् १५. १६ अग्वाम् १६. ३० अग्वाम् १६. १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रशान भरतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०. ३३        | अहृत धनेश्वरस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०.३७  |
| अष्वण्वन्नन्यतः १७. १७ अष्वणिमिन्ट अप्रनीतिपवतीयन्ती अप्रवान् वालिस्तो अप्रवान् वालिस्तो अप्रवान् विभीषणो १७. ९० अर्थास्कृतिम० अर्थास्कृतिस्व । १०. १२ अर्थाख्यातासि हतम् १२. १५ अर्थाख्यातासि हतम् १४. १८ अर्थाख्यातासि हतम् १४. १८ अर्थाख्यातासि हतम् १४. १८ अर्थाख्यातासि हतम् १४. १८ अर्थाख्यातास हतम् १४. १८ अर्थाख्यात्वास वृत्तान्तम् १४. १८ अर्थाख्यात्वास्य क्ष्याच्याः ६. ६६ अर्थाख्यात्वास्य क्ष्याच्याः ६. ६६ अर्थाख्यात्वास्य सतः १४. ४६ अर्थाख्यात्वास्य सतः १४. ४६ अर्थाख्यात्वास्य सतः १४. १८ अर्थाख्यात्वास्कृत्यं १४. १८ अर्थाख्यात्वास्कृत्यं १४. १८ अर्थाख्यात्वाद्यात्व १७. ६५ अर्थाक्याद्यात्व १७. ६५ अर्थाक्यस्वम्यः ३. १३ अर्थाक्यसम्यः ३. १२ अर्थाक्यस्वम्यः ३. १२ अर्थाक्यस्यम्यः ३. १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रशिश्रवन्नात्ययिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३. २४         | अहो जार्गात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८. ११ |
| अधनीतिषवतीयन्ती १. ९२ आहिषातां रघु० ४. ४ अध्यान् वालिस्तो १४. ७० आहिषातां रघु० ४. ४ अध्यान् विभीषणो १७. ९० आहिष्ट तानसँमान्य० १४. २० आहर्ष्यण्टां महा० १७. ९२ आः कष्टम् ६. ११ आकक्ष्यामि यशः १६. ३० आख्यन् मुनिस्तस्य १. १९ आसंप्रकृतिम० ४. १० आख्यन् मुनिस्तस्य १. १९ आसंप्रति ५. १९ आख्यातासि हतम् २२. १४ आष्ट्रातासि हतम् २२. १४ आष्ट्रातासि हतम् १४. १९० अस्तितो रावणः ४.१०५ आच्यत्ते व कृत्रात्ते १४. १९० असुलभहरिसंचारम् १३. ११ आच्यक्षे व कृतान्तम् १४. ५२ आच्यक्षे व कृतान्तम् १४. ५२ आच्यक्षे व कृतान्तम् १४. ५० आच्यक्षे व कृत्रत्तम् १४. ६० आच्यक्षे व व्यक्षे व कृत्रत्तम् १४. ६० आच्यक्षे व व्यक्षे व व व्यक्षे व कृत्यक्षे व व व्यक्षे व व व्यक्षे व कृत्यक्षे व व व्यक्षे व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                 | म्रशृण्वन्नन्यतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७. १७        | ग्रहौषीत्कृष्ण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| अथवान् वालिस्तो १४. ७ व आंहिषातां रघु० ४. ४ अथवान् विभीषणो १७. ९० आंहिष्ट तानसंमान्य० १४. २ व्याः कष्टम् ६. ११ य्याः कष्टम् १६. ३० याः कष्टम् १६. ३० याः कष्टम् १६. ३० याः कष्टम् १६. ३० याः व्याः व्याः व्याः व्याः १६. ३० याः व्याः व्याः १६. ३० याः व्याः व्याः व्याः १६. ३० याः व्याः व्याः ११. १९ याः व्याः ११. ११ याः विष्यः ११ यः  | ग्र <u>शोभिष</u> ्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४. ४४        | II THE PART OF THE PARTY OF THE |        |
| अण्वान् विभीषणो १७. ९० आंहिण्ट तानसंमान्य० १५. २० आंहिण्ट तानसंमान्य० १५. १० आंहिण्ट तानसंमान्य० १५. १० आंहिण्ट तानसंमान्य० १६. ३० आंहिण्ट तानसंमान्य १६. ३० आंहिण्ट तानसंमान्य १६. ३० आंहिण्ट तानसंमान्य १६. १९ आंहिण्ट तानसंमान्य १६. १६ आंहिण्ट तानसंमान्य १५. १६ आंहिण्ट तानसंमान्य १५. १६ अंहिण्ट तानसंमान्य १५. १६ आंहिण्ट तानसंमान्य १५. १६ अंहिण्य तानसंमान्य १५. १६ आंहिण्य तानस | अश्नीतिपबतीयन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. 97         | ग्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| अश्वान् विभीषणो १७. ९० आंहिल्ट तानसंमान्य० १५. २० प्राट्घण्टां महा० १७. ९२ प्रा: कल्टम् ६. ११ प्रासंस्कृतिम० ४. ३७ प्राक्षव्यामि यशः १६. ३० प्राक्षव्याण् १२. १९ प्राक्ष्याप्ते प्राप्ते ११. १९ प्राक्ष्याप्ते ११. १९ प्राक्ष्याप्ते ११. १९ प्राक्ष्याप्ते ११. १९ प्राक्ष्याप्ते ११. १८ प्राक्ष्यापासि हतम् १२. १४ प्राक्ष्यातासि हतम् १२. १४ प्राक्ष्यातासि हतम् १४. १८ प्राक्ष्यात् ११. १८ प्राक्ष्यात् ११. १८ प्राक्ष्यात् ११. १८ प्राक्ष्यात् ११. १८ प्राव्यात् १५. १५ प्राव्यात्य | अश्वान् वालिसुतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४. ७५        | आंहिषातां रघु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.8    |
| प्राच्छाण्यां महा० १७. ९२ ग्राः कच्टम् ६. ११ श्रां संस्कृतिम० ४. ३७ ग्रां संस्कृतिम० ४. ३७ ग्रां संस्कृतिम० ४. ३७ ग्रां संस्कृतिम० ४. ३७ ग्रां संस्कृतिम० १. १६ श्रां स्राच्ये प्राच्ये प्राच्य | अश्वान् विभीषणो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७. ९०        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५. २८ |
| स्रसंक्विम० ४.३७ स्राक्ष्यामि यशः १६.३० स्राह्मद्वाह्य ९.१३६ आख्यन् मुनिस्तस्य १.१९ स्राह्मतामर ५.११ स्राह्मतामर १३.४७ स्राह्मतामर १३.४५ स्राह्मतामर १३.४१ स्राह्मतामर १३.११ स्राह्मत भेरीः १७.७ स्राह्मत भेरीः १७.७ स्राह्मत भेरीः १४.५२ स्राह्मत भेरीः १४.५५ स्राह्मत भेरीः १४.५५ स्राह्मत भेरीः १४.५५ स्राह्मत भेरीः १४.५५ स्राह्मत भारेष्य १५.१५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत १५.६५ स्राह्मत भारेष्य १५.६५ स्राह्मत | ग्रष्टघण्टां महा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७. ९२        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| असद्वन्धु० ९. १३६ आख्यन् मुनिस्तस्य १. १९ असंप्राप्ते प्रश्नि प्राच्यातासि हतम् प्र. १५ प्रमितोमर० १३. ४७ प्राच्यातासि हतम् १५. १९ प्रमितो रावणः ४.१०५ प्राच्यान् भेरीः १७. ७ प्रमुल्य यो० ३. १३ प्राचाम्यं सन्ध्ययोः ६. ६६ आचिन्नयाते च भूयोऽपि १४. ४७ अस्ताविषुः सुराः १५. ७० प्राच्याय स तैः १४. ४६ अस्तुवन् देव० १७. ७० प्राच्याय स तैः १४. ४६ अस्तुवन् विन्दनः १७. ५० प्राच्याय स तैः १४. ४६ अस्तुवन् विन्दनः १७. ५० प्राच्याय स तैः १४. ९६ अप्रत्वाविषुः सुराः १५. १०० प्राच्याय स तैः १४. ४६ अप्रत्वाविषुः सुराः १७. ६० प्राच्याय स तैः १४. ४६ प्राच्याय स तैः १४. ४६ प्राच्याय स तैः १४. ४६ प्राच्याय स तैः १४. ६६ प्राच्याय स तैः १४. ४६ प्राच्याय स्त्राच्या १७. १०० प्राच्याय स तैः १४. ६६ प्राच्याय स तैः १४. ६५ प्राच्याय स तिः १४. ६६ प्राच्याय स तैः १४. ६५ प्राच्याय स तिः १४. ६६ प्राच्याय स तिः १४. ६६ प्राच्या स्त्राच्या १७. ६५ प्राच्याय स तिः १४. ६५ प्राच्याय स तिः १४. ६६ प्राच्याय स तिः १४. ६५ प्राच्याय स तिः १४. ६५ प्राच्याय स तिः १४. ६६ प्राच्याय स तिः १४. १५ प्राच्याय स तिः १४. ६६ प्राच्याय स तिः १४. १५ प्राच्याय स तिः १५ १५ १५ १५ प्राच्याय  | <b>ग्रसंस्कृ</b> तिम०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४. ३७         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| असंप्राप्ते ५.११२ ग्राख्यातासि हतम् २२.१५ श्रमितोमर० १३.४७ ग्राघ्विण्ठां क्षतौ १५.११८ श्रमितो रावणः ५.१०५ ग्राघ्वत् भरीः १७.७ श्रमुल्भहरिसंचारम् १३.११ श्राच्यक्षे च वृत्तान्तम् १४.५२ श्रमुल्ट यो० ३.१३ ग्राच्यम्यं सन्ध्ययोः ६.६६ असौ दधदभिज्ञानं ५.१२६ श्राच्याते च भूयोऽपि १४.४७ श्राच्याते च भूयोऽपि १४.४७ श्राच्याय स तैः १४.५६ अस्तुवन् देव० १७.७० श्राच्याय स तैः १४.५६ अस्तुवन् बन्दिनः १७.८ श्राज्ञात्रस्तूर्य० १४.९६ श्रम्तुवन् बन्दिनः १७.८ श्राज्ञात्रस्तूर्य० १४.९६ श्रम्तुवन् बन्दिनः १७.१०२ ग्राज्ञात्रस्तूर्य० १४.९६ श्रम्तुवन् वन्दिनः १५.२७ श्राञ्जात्रस्तूर्य० १४.९६ श्रम्तिकोऽसा० १५.२७ श्राञ्चात्रपता० १७.७५ श्रम्ताकम् ३.५३ श्राद्यस्वा० १५.६५ श्रात्थ्यमम्यः ३.४२ श्रम्त्यन्विन्द् ५.६६ श्रातिष्ट्रम्यः १८१४ श्रम्त्यन्विष्ट्रम् १८६५ श्रातिष्ट्रम् १८५४ श्रात्यक्ररण् ६.११५ श्रम्त्यन्वर्यक्ररान् १८६५ श्रातिष्ट्रम् १८९० श्रात्यमम्यः ३.४२ श्रम्त्यन्वर्यक्ररान् १८६५ श्रातिष्ट्रम् १८०० ९.६६ श्रात्यमम्यः १८०० ६६ श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रात्यमम्यः १८९० ९.६६ श्रात्यमम्यः १८०० ६६ श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० १८६५ श्रात्यमम्यः १८०० ६६६ श्रम्त्यन्वरम्यः १८०० ६६६ श्रम्त्यन्वरम्यः १८९० श्रम्पत्यन्वरम्यः १८९० श्रम्यन्यः १८९० श्रम्पत्यन्वरम्यः १८९० श्रम्पत्यन्यः १८९० श्रम्पत्यन्यस्यन्यः १८९० श्रम्पत्यम्यस्यः १८९० श्रम्पत्यम्यस्यस्यम्यः १८९० श्रम्पत्य | ग्रसद्दन्धु ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९. १३६        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| प्रसितोमर० १३. ४७ प्राच्चिण्ठा झतौ १५. ११६ प्रसीतो रावणः ५.१०५ प्राच्चित्तम् १३. ११ प्राच्चित्रम् १३. ११ प्राच्चित्रम् १३. ११ प्राच्चित्रम् १३. १६ प्राच्चित्रम् १४. ५० प्राच्चित्रम् १५. ४० प्राच्चित्रम् १७. ७० प्राच्चित्रम् १७. ७० प्राच्चित्रम् १७. १०० प्राच्चित्रम् १०० १५. २७ प्राच्चित्रम् १५. २७ प्राच्चित्रम् १५. २७ प्राच्चित्रम् १५. १०० प्राच्चित्रम् १६. १०० प्राच्चित्रम् १५. १०० प्राच्चित | असंप्राप्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 882        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| प्रसीतो रावणः ५.१०५ प्राघ्नत् भेरीः १७.७ प्रमुख्य यो० ३.१३ प्राच्यमयं सन्ध्ययोः ६.६६ प्राच्यमित्रानं ५.१२६ प्राच्यमाते च भूयोऽपि १४.४७ प्राच्यमाते च भूयोऽपि १४.४७ प्राच्यमाते च भूयोऽपि १४.४७ प्राच्यमाते च भूयोऽपि १४.४६ प्राच्यम् सतः १४.७० प्राच्यम् सतः १४.४६ प्राच्यम् सतः १७.६ प्राप्यच्यम् व्यक्ति० १७.३ प्रस्तुवन् बन्दिनः १७.८ प्राप्यच्यम् व्यक्ति० १४.९६ प्राप्यच्यम् १७.१०२ प्राप्याच्यम् १७.१०२ प्राप्याच्यम् १७.१०२ प्राप्याच्यम् १७.१०२ प्राप्याच्यम् १७.१०२ प्राप्याच्यम् १४.२७ प्राप्यच्यम् १४.४३ प्राप्यच्यम् १४.४३ प्राप्यच्यम् १४.४३ प्राप्यच्यम् १४.१४ प्राप्यच्यम् १४३ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यचच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यचच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यचच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यच्यम्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यचच्यम् १४२ प्राप्यचच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४२ प्राप्यचच्यम् १४२ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यचच्यम् १४४ प्राप्यचच्यम् १४४ प्राप्यचच्यम् १४४ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यचच्यम् १४४ प्राप्यचच्यम् १४४ प्राप्यचच्यम् १४४ प्राप्यच्यम् १४४ प्राप्यचच्यम् १४४ प्राप्यचचय | ग्रसितोमर०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३. ४७        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| स्रमुलभहरिसंचारम् १३. ११ प्राचचक्षे च वृत्तान्तम् १४. ५२ प्रमुख्ट यो० ३. १३ प्राचाम्यं सन्ध्ययोः ६. ६६ असौ दधदभिज्ञानं ६. १२६ आचिक्याते च भूयोऽपि १४. ४७ अस्ताविषुः सुराः १५. ७० प्राचिचाय स तैः १४. ४६ अस्तुवन् देव० १७. ७० आच्छादयन् व्यित्ति० १७. ३ प्रस्तुवन् बन्दिनः १७. ६ प्राजां कारय० ६. ६४ प्रस्तीकोऽसा० ४. २९ प्राज्ञां कारय० ६. ६४ प्रस्तीकोऽसा० १५. २७ प्राञ्चां प्रतीषुः ३. ४३ प्रस्ताकम् ३. ५३ प्राटाट्यता० १७. ७५ प्रस्ताकम्तम् ३. ५३ प्रात्वध्यक्तरण० ६. ११५ प्रस्ताकम्तम् ३. ५३ प्रातिष्ट्यक्तरण० ६. ११५ प्रस्ताक्वरान् ९. ६५ प्रातिष्ट्यक्तरण० ६. ११५ प्रस्ताक्वरान् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० ५. ११५ प्रस्ताक्वरान् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० ५. ११६ प्रस्ताक्वरम् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० ७. ६६ प्रस्ताक्वरम् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० ७. ६६ प्रस्ताक्वरम् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० ७. ६६ प्रस्ताक्वरम् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० १५. १४ प्रस्ताक्वरम् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० ७. ६६ प्रस्ताक्वरम् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तरण० १५. १४ प्रस्ताक्वरम् १५. ६४ प्रातिष्ट्यक्तर्वः २. ३३ प्रस्ताक्वरसम् १५. १५ प्रातिष्ट्यक्ति १५. ६६ प्रातिष्ट्यक्ति १५. ६५ प्रातिष्ट्यक्ति १५. ६६ प्रातिष्ट्यक्ति १५. ६६ प्रातिष्ट्यक्ति १५. ६५ प | ग्रसीतो रावणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४.१०५         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ग्रमुष्ट यो० ३. १३ श्राचाम्यं सन्ध्ययोः ६. ६६ श्रमौ दधदभिज्ञानं ५. १२६ श्रमौ दधदभिज्ञानं ५. १२६ श्रम्ताविषुः सुराः १५. ७० श्रम्तुवन् देव० १७. ७० श्रम्तुवन् वन्दिनः १७. ५० श्रम्तुवन् वन्दिनः १७. ५०२ श्रम्तुवन् वन्दिनः १७. १०२ श्रम्तुवन्दिष्टाऽक्षि० १५. २७ श्रम्तुवन्दिष्टाऽक्षि० १५. २७ श्रम्तुवन्दिष्टाऽक्षि० १५. २७ श्रम्तुवन्दिष्टाऽक्षि० १५. २७ श्राद्यङ्करण० ६. ११५ श्रम्तुवन्दिन्दु० ५. ६६ श्रातिष्ठ्यमेभ्यः ३. ४२ श्रम्तुवन्दन्तिन्दु० ५. ६५ श्रम्तुवन्दन्तिन्दु० ५. ६५ श्रम्तुवन्दन्तिन्दु० ५. १५ श्रम्तुवन्दन्तिन्दु० ५. १६ श्रम्तुवन्दन्ति १८. ६५ श्रम्तुवन्दन्ति १८. १३ श्रम्तुवन्दन्ति १८. १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The said of the sa | १३. ११        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| असी दधदिभिज्ञानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रसृष्ट यो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३. १३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| अस्ताविषुः सुराः १४. ७० ग्राचिचाय स तै: १४. ४६ अस्तुवन् देव० १७. ७० आच्छादयन् व्यलि० १७. ३ ग्रास्तुवन् बन्दिनः १७. ८० ग्राजघनुस्तूर्यं १४. ९६ अस्तुणादधिकम् १७. १०२ ग्राज्ञां कारय० ८. ८४ ग्राज्ञां प्रतीषुः ३. ४३ ग्राह्माक्ष्रिकम् ३. ४२ ग्राह्माक्ष्रिकम् ३. ४३ ग्राह्माक्ष्रिकमः ३. ४२ ग्राह्माक्ष्रिकमः ३. ४२ ग्राह्माक्ष्रिकमः ३. ४२ ग्राह्माक्ष्रिकमः १८. ६५ ग्राह्माक्ष्रिकम् १८. ८४ ग्राह्माक्ष्रिकम् १८. ८४ ग्राह्माक्ष्रिकम् १८. ६५ ग्राह्माक्ष्रिकम् १८. ६५ ग्राह्माक्ष्रिक्तः २. ३३ ग्राह्माक्ष्रिक्तः ६. ४९ ग्राह्माक्ष्रिक्तः ६. २६ ग्राह्माक्ष्रिक्तः ६. ४९ ग्राह्माक्ष्रिक्तः ६. २६ ग्राह्माक्ष्रिक्तः ६. १८ ग्राह्माक्ष्रिक्तः ६. २६ ग्राह्माक्ष्रिकम् ६. ४९ ग्राह्माक्ष्रिक्तः ६. २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | असी दधदभिज्ञानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5. १२६</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| अस्तुवन् देव० १७.७० आच्छादयन् व्यक्ति० १७.३  ग्रस्तुवन् बन्दिन: १७. द ग्राजघनुस्तूर्यं० १४.९६  अस्तुणादधिकम् १७.१०२ ग्राजां कारय० द. द४  ग्रस्तीकोऽसा० ४.२९ आज्ञां प्रतीषुः ३.४३  ग्रस्पन्दिष्टाऽक्षि० १५.२७ ग्राटाट्यता० १७.७५  ग्रस्माकमुक्तम् ३.५३ ग्राह्यङ्करण० ६.१९५  अस्यन्दिन्नदु० द.६६ ग्रातिथ्यमेभ्यः ३.४२  ग्रस्यन्तरुक्तरान् ९.६५ ग्रातिथ्यमेभ्यः ४.१४  ग्रस्ताच्चाऽऽहतो १५.द४ ग्रात्मान्दिस्त्वं २.३३  ग्रह्माक्षुरस्रम् ३.१७ ग्रात्मानमपर्णानानः द.२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अस्ताविषु: सुराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५. ७०        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| स्रस्तुवन् बन्दिन: १७. द स्राजघनुस्तूर्यं १४. ९६ अस्तुणादधिकम् १७. १०२ स्राज्ञां कारयः द. द४ स्रस्तीकोऽसाः ४. २९ आज्ञां प्रतीषुः ३. ४३ स्रस्पन्दिष्टाऽक्षिः १५. २७ स्राटाट्यताः १७. ७५ सस्माकमुक्तम् ३. ५३ स्राह्यङ्करणः ६. ११५ अस्यन्दिन्नन्दुः द. ६६ स्रातिष्ट्यमेभ्यः ३. ४२ अस्यन्तरुकताः १५. द४ स्रातिष्टयमेभ्यः ४. १४ स्रस्रसच्चाऽऽहतो १५. द४ स्रात्ममः परिः ७. द६ स्रस्राक्षुरस्रम् ३. १७ स्रात्ममः परिः २. ३३ सहां रामः ६. ४९ स्रात्मानमपजानानः द. २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अस्तुवन् देव०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७. ७०        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| अस्तृणादधिकम् १७. १०२ ग्राज्ञां कारय०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रस्तुवन् बन्दिन:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७. 5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| प्रस्तीकोऽसा० ४. २९ आज्ञां प्रतीषु: ३. ४३<br>प्रस्पित्दिष्टाऽक्षि० १५. २७ प्राटाट्यता० १७. ७५<br>प्रस्माकमुक्तम् ३. ५३ प्राढ्यङ्करण० ६. ११५<br>अस्यन्दित्तन्दु० ५. ६६ प्रातिष्यमेभ्यः ३. ४२<br>अस्यन्तरुकरान् ९. ६५ प्रातिष्ठद्गु ४. १४<br>प्रस्ताच्चाऽऽहतो १५. ५४ आतमनः परि० ७. ५६<br>प्रस्ताक्षुरस्नम् ३. १७ प्रात्मम्भिरस्त्वं २. ३३<br>अहं राम० ६. ४९ प्रात्मानमपजानानः ५. २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अस्तृणादधिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७. १०२       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ग्रस्पन्दिष्टाऽक्षि० १५.२७ ग्राटाट्यता० १७.७५<br>ग्रस्पाकमुक्तम् ३.५३ ग्राढ्यङ्करण० ६.१९५<br>अस्यन्दिन्नन्दु० ८.६६ ग्रातिथ्यमेभ्यः ३.४२<br>अस्यन्नरुक्तरान् ९.६५ ग्रातिष्ठद्गु ४.१४<br>ग्रस्तसच्चाऽऽहतो १५.६४ ग्रातमनः परि० ७.६६<br>ग्रस्ताक्षुरस्रम् ३.१७ ग्रात्मम्भिरस्त्वं २.३३<br>अहं राम० ६.४९ ग्रात्मानमपजानानः ६.२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>अ</b> स्त्रीकोऽसा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. 79         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ग्रस्माकमुक्तम् ३. ५३ ग्राह्यङ्करण० ६. ११५<br>अस्यन्दिन्न-दु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग्रस्पन्दिष्टाऽक्षि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४. २७        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| अस्यन्दिन्नन्दु॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रस्माकमुक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३. ५३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| अस्यन्नरुष्करान् १. ६५ ग्रातिष्ठद्गु ४. १४<br>ग्रस्नसच्चाऽऽहतो १५. ६४ आत्मनः परि॰ ७. ६६<br>ग्रस्नाक्षुरस्नम् ३. १७ ग्रात्मम्भिरस्तवं २. ३३<br>अहं राम॰ ६. ४९ ग्रात्मानमपजानानः ६. २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अस्यन्दिनन्दु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. ६६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ग्रस्नसच्चाऽऽहतो १५. ५४ आत्मन: परि॰ ७. ५६<br>ग्रस्नाक्षुरस्नम् ३. १७ ग्रात्मम्भिरिस्त्वं २. ३३<br>अहं राम॰ ६. ४९ ग्रात्मानमपजानानः ६. २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अस्यन्नरुष्करान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ९. ६५         | ग्रातिष्ठद्गु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ग्रस्नाक्षुरस्नम् ३. १७ ग्रात्मम्भिरिस्त्वं २. ३३<br>अहं राम० ६. ४९ ग्रात्मानमपजानानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रस्नसच्चा <b>ऽ</b> ऽहतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५. ५४        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| अहं राम० ६. ४९ ग्रात्मानमपजानानः ५. २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रस्राक्षुरस्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३. १७         | ग्रात्मम्भरिस्त्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अहं राम॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £. 89         | ग्रात्मानमपजानानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रहं शूर्पणखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. 33         | ग्रा तिकूटम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

| आददीध्वं महाहाणि         | १९. =         | ग्राशासत तत:              | १७. १          |
|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| आदरेण गमम्               | ७. ४६         | आशितम्भवम्                | ६. १०७         |
| ग्रादिक्षदादीप्त०        | ₹. ₹          | आशीर्भरभ्यर्च्य           | १, २४          |
| आदिदेश स                 | १४, ६४        | ग्राशुश्रूषन्             | 5. ३६          |
| आदृत्यस्तेन              | ६. ५६         | आश्चर्यं यच्च यत्र त्वाम् | 89. 99         |
| आनन्दयिष्यदागम्य         | २१. १२        | आश्चर्य यच्च यत्न स्त्री  | 28.5           |
| आनि दितारस्त्वाम्        | २२.१४         | आश्च्योतत् रुधिरं         | १७. ७७         |
| ग्रापिङ्गरूक्षौध्वं ०    | 7.30          | आश्वसीदिव                 | ९. ५६          |
| आपीतमधुका                | ٧. ७०         | ग्राश्वस्याक्षः           | 9. 38          |
| आप्तारी भवता             | २२. न         | आश्वासयाञ्चकाराऽथ         | १४. ६१         |
| आप्यानस्कन्ध॰            | ४. ४६         | आससञ्ज भयम्               | १४. १०४        |
| आबद्धनेता०               | ११. २३        | आसिष्ट नैकल               | ३. २१          |
| आबद्धमीम०                | ₹3 ₹0         | म्रासीद् द्वारेषु         | १७. ५७         |
| ग्राबध्नन् कपि०          | १७. ११२       | ग्रास्कन्दललक्ष्मणम्      | १७. 52         |
| आमन्त्रयेत् तान्         | १९. ७         | ग्रास्ते स्मरन्           | ६. ४३          |
| म्रामिक्षीयं दधि०        | ५. १२         | ग्रास्फायतास्य            | १७. ४०         |
| आ <b>मुञ्चद्वर्म</b>     | १७. ६         | आस्यन् प्लवङ्गमाः         | १७. १३         |
| आयान्त्यः स्वफल०         | २१. २३        | ग्रास्स्व साकं मया        | 5. 99          |
| ग्रायाससंभवा <b>रण</b> ० | १३. १०        | आहूय रावणो                | ९. ४६          |
| आयिष्ट मारुतिम्          | १५. १०४       | ग्राहोपुरुषिकाम्          | ४. २७          |
| आयोधने स्थायुकम्         | 2. 22         | आह्वास्त स                | ६. २४          |
| आरामदर्शनात्             | <b>प</b> , पप | म्राह्वास्यते विशङ्को     | १६. ११         |
| आरूढं च सुवेलम्          | १३. ३१        |                           |                |
| आरूढबाण ०                | १३. ४६        | is                        |                |
| आरोक्ष्यामि युगान्त०     | १६. ४२        | इच्छ स्नेहेन              | 5. 95          |
| आचींद् द्विजातीन्        | १. १५         | इच्छन्त्यभीक्ष्णम्        | १२. ७९         |
| ग्राच्छंन् वामम्         | १७. १०        | इच्छा मे परमानन्दे:       | १९. ३४         |
| आलिङ्गिताया              | ११. १३        | इत: स्म                   | 2. 88          |
| आलोकयत्स                 | १७. 5१        | इतरो रावणादेष:            | 5. १० <b>६</b> |
| आलोचयन्तो 💮              | 9.80          | इति चिन्ता०               | 5. 880         |
| ग्रावरीतुमि <b>वा</b> ०  | 6. 58         | इति बुवाणो                | 2.80           |
| ग्रावासे सिक्त॰          | x. 90         | इति वचनमसौ                | १२.८६          |
| आशङ्कमानो                | ٤. ٤          | इत्थं प्रवादम्            | २. ३६          |

| इदं कवचम्           | E. 79                                   | उत्तिष्ठस्व मते            | २०. १८  |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------|
| इदं नक्तन्तनम्      | <b>६. १३</b>                            | उत्तीणी वा                 | ६. ९६   |
| इदमधिगतम्           | २२. ३२                                  | उत्तेरिथ समुद्रम्          | १४. ५७  |
| इन्दुं चषक०         | =. 39                                   | उत्पत्य खम्                | ४. ३०   |
| इन्दो: स्यन्दिष्यते | १६. १७                                  | उत्पातजं छिद्रम्           | १२. ७०  |
| इषुमति रघुसिंहे     | १. २६                                   | उत्पाताः प्रावृतंस्तस्य    | १४. २६  |
| इह सा व्यलिपत्      | 4. 78                                   | उत्सुकानीयताँ              | २०. ५   |
| इहाऽजीव इहैव त्वम्  | १७. ३३                                  | उदक् शत०                   | 9. X 8  |
| इहाऽसिष्टा०         | 4. 82                                   | उदक्षिपन् पट्टदुकूल        | ३. ३४   |
|                     | Semilitrate                             | उदजीवत् सुमिताभूर्०        | १७.९५   |
| र्इ                 | A TOPPOR                                | उदतारिषु:                  | १५ ३३   |
| ईक्षांचक्रेऽथ       | १४. १८                                  | उदतारी <u>द</u> ुदन्वन्तम् | १४. १०  |
| ईयुर्भरद्वाज०       | 3. 80                                   | उदपतद्वियदप्रगमः           | १०. १८  |
| ईर्घाविरुग्णाः      | ११. ५                                   | उदरे चाऽजरन्नन्ये          | १५. ५०  |
| ईश्वरस्य            | 5. 88X                                  | उद्यंस्यति हरि:            | १६. ४   |
|                     | San | उन्नसं दधतो                | 8. 85   |
| ईषदाढ्यङ्करो        | ७. ५४                                   | उन्नयानधि०                 | ७. ३७   |
| The second second   | Sent feeting                            | उन्मीलिष्यति चक्षुर        | १६. ५   |
| उ                   | Strate street                           | उन्मुच्य स्रजम्            | १८. ३४  |
| उक्तवन्तौ ततो रामम् | २२. २२                                  | उपशाम्यतु ते बुद्धिः       | २०. ४   |
| उक्तवान् राघवः      | 20.9                                    | उपशूरम्                    | 5. 50   |
| उक्षाम्प्रचक्रुः    | ₹. ¥                                    | उपाग्न्यकुरुताम्           | ६. १०६  |
| उग्रम्पश्याऽऽकुले   | ४. २३                                   | उपारंसीच्च                 | 5. 48   |
| उग्रम्पश्येन        | E. 808                                  | उपासांचिक्र <b>रे</b>      | 4. 800  |
| उच्चख्नाते नलेनाजी  | १४. ३२                                  | उपास्थिषत संप्रीताः        | 9. 94   |
| उच्च छनु: परि०      | १३. २१                                  | उपेक्ष <b>णीयैव</b>        | १२. २७  |
| उच्चिवयरे पुष्प०    | ₹. ₹5                                   | उपेक्षिता देव०             | ११. ४३  |
| उच्चैरञ्चितलाङ्गूल: | 9.80                                    | उपेक्षिते वालि०            | १२. १४  |
| उच्चैरसी राघवम्     | २. ५१                                   | उभावकृन्तताम्              | १७ १०४  |
| उच्चै रारस्यमानाम्  | ४. ९६                                   | उभौ मायां व्यतायेताम्      | १७. १०५ |
| उच्छ्रायवान्        | 9. 89                                   | उल्का ददृशिरे              | १४. २१  |
| उज्जुगूरे ततः       | १४. ५१                                  | उवाच चैनं क्षणदा०          | १२. ५२  |
| उत्तराहि            | 5. 809                                  | उवाच मारुतिः               | ७. ७६   |
|                     |                                         |                            |         |

| 4. 83            | कमण्डलुकपालेन                   | ል. ሂል           | व्यात्रीय व्या       |
|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 38.0             | <u>    गिंगमक इन्द्रमीक</u>     | 75.39           | मिरियमाम्बर्ध वर्ष   |
| 258.8            | क्रिपिजैगाद                     | 308.88          | एवं विजिग्ने ताम्    |
| 80.88            | <i>ि</i> जिग्दु हो स            | 85.55           | मम निष्ट हिए         |
| 3.8              | ० छो भिन्दररा निमेक             | 35.55           | एने ने मुनिजन॰       |
| 25.08            | कपितोयनिधीन्                    | 8.0             | एसा दैवासु०          |
| न्द्र . ७१       | क्षयोऽविभयुः                    | 8 8 8 8         | एको द्वाभ्याम्       |
| ₹e . ¥ }         | कथं न्वजीविषुस्ते च             | 85.34           | एकेन सिन्धः          |
| 45 . 3           | सर्व दे:६व:                     | e 5 . 5 g       | क्रिक मर्कग्र        |
| 75.7             | मि।उठ द्रीहा <b>ग</b> िन्ह चीक  | 8.8%            | एकेन बह्वः           |
| प्रवास           | कः पण्डितायमानः                 | 32.3            | एकहायन॰              |
| 8.804            | कः कृत्वा रावणा०                | 37.59           | : नी इम : क्र        |
|                  | <b>₹</b>                        | - Specificangle | 5                    |
| Resident Control |                                 | Philipping      | 9                    |
| 83.58            | क्षेत्रक्षेत्र हेम इस्          | 8%.3            | क्रिफ्रक्            |
|                  | fiz.                            | 858.3           | ऋव्यस्थमार्ष         |
| 8.3              | श्रीवांचकार                     | ४४.४४           | म् इतभोऽदीन्         |
| डेन 'ह           |                                 | 75.09           | ऋदिमान् राक्षसो      |
| 301 4            | अोजायमाना                       | €09.7           | 五岁110张               |
|                  | ſΈ                              | 8.8             | र्श्वतीयम्           |
| 88.8             | पृहिष्टर तं कारियतुम्           | Sinteling:      | 张                    |
| 78.8             | ऐबीः वैनर्जन्म०                 | MANIE           |                      |
| 28.3             | होई हाह प्                      | 88.88           | मधीम र्डीत           |
| 84. 88           | रिष्ठेड एइन्से                  | 35.28           | इर्री इम् मिस्र इंडर |
| ح. بو م          | : កែរអុទគុឌនាំហ៊ុ               | e8 .oF          | हरिज्ञिगीम् केरल     |
| 88.3             | र्वेद्यामात्रमा० विद्यामात्रमा० | 88.803          | ॐर्गुनाव स           |
| 88:3             | हीमग्रीर्                       | 3. 44           | ० मेरी इ भिष्ठ मेर   |
|                  | 5                               | es .?           | :1ठगिष्रीहम् हरू     |
| of equipme       | The Market                      | Helyfor Sur     | æ                    |
| 85.8             | ात्रभिमित्र १५००                | Ag of Alloydess | חלא ביו אמשומות      |
| වේ . ම           | ० विश्वनीकिष्य प्रा             | 08.88           | ज्यन यत्रपाताणि      |
| 82.48            | एव राबिणः                       | 88.8%           | उत्गीवं मुमुने       |
| ccc              |                                 | r               | INDEX OF VERSES      |

| कम्बूनथ समादध्मुः       | 88.5    | कृते नोपकृतम्         | प्र. प  |
|-------------------------|---------|-----------------------|---------|
| कम्राभिरावृतः           | 9. 28   | कृतेषु पिण्डोदक०      | ३. ३६   |
| करपुटनिहितं             | १०, ३२  | कृते सौभागिनेयस्य     | ४. ३५   |
| करिष्यमाणम्             | 4. 9    | कृतैरपि दृढ०          | १४.४१   |
| करोति वैरम्             | १२३ =३  | कृत्वा कर्म           | 5. १२७  |
| कर्णेजपैराहित०          | ₹. ७    | कृत्वा लङ्का०         | ४. २६   |
| कर्तास्मि कार्यम्       | 9. 32   | कृत्वा वालि •         | ६. १२२  |
| कलहरिकण्ठ०              | १३. ३५  | कृशानुवर्षमण्यधि०     | १२. ९   |
| कल्पिष्यते हरेः         | १६. १२  | कृषीढ्वं भर्तुः       | 9. 00   |
| का स्वमेकाकिनी          | ४. ६६   | केचित्संचुकुटुः       | १४. १०५ |
| कान्ता सहमान०           | १०.१६   | केचिद्वेपथुम्         | ४. ४३   |
| कान्ति स्वाम्           | 5.89    | केचिन्निनिन्दुः       | ३. १०   |
| कामो जनस्य              | १९. २०  | केन संविद्रते नाऽन्यः | १५. २९  |
| कायँ सारनिभम्           | 9. 33   | केन संविद्रते वायोर्  | =. 29   |
| काव्यमिदं विहितम्       | २२. ३४  | केन सम्भावितम्        | १६. १५  |
| किं दुर्नयैस्तवय्यु०    | १२. ६ = | केनापि दौष्कुलेयेन    | 9. 55   |
| कुण्डपाय्यवताम्         | ६. ६    | केशानलुञ्चिषु:        | १५. ३   |
| <b>कु</b> तोऽधियास्यसि  | ۲. ९٥   | कोटचा कोटचा           | १४. २९  |
| कुमुदवन०                | १०. ६९  | कोऽन्योऽकत्स्यं दिह   | २१. १७  |
| <b>कुम्भक</b> र्णस्ततो  | १४. २१  | कोपात्कांश्चित्       | 5. 33   |
| कुम्भकणं सुती           | १४. ११२ | कौसल्याऽऽसावि०        | 8. 88   |
| कुम्भकर्णे हते          | १६. १९  | कियासमारम्भ <b>०</b>  | १२. ६२  |
| कुम्भकर्णो रणे          | १६. १८  | क्रियेरंश्च दशास्येन  | १९. ३   |
| कुरु बुद्धिम्           | ४. १४   | क्रीडन् भुजङ्गेन      | १२. ८४  |
| कुर्याद्योगिनम्         | 9. 80   | ऋुद्धाननुनये:         | १९. २४  |
| कुर्यास्तथा येन         | १२. ३   | <u>जुद्धोऽदीपि</u>    | ६. ३२   |
| कुर्वन्ति परिसारिण्यः   | 9. 9    | त्रुडयन् कुलम्        | १. २३   |
| कुर्वन्तो हवमाप्तानां   | 9. ६१   | कूराः किया ग्राम्य०   | १२. ६६  |
| कुलभार्याम्             | 5. 88   | विलष्टात्मभृत्यः      | १२. ४४  |
| कृतं सर्वं यथोद्दिष्टम् | १९.१४   | क्व च ख्यातो रघो०     | २०, २४  |
| कृताभिषेको ०            | १२. ४०  | क्व ते कटाक्षाः       | ११. ३   |
| कृती श्रुती             | ₹. ५२   | क्व स्तीविषह्याः      | 88. X8  |
| कृते कानिष्ठिनेयस्य     | ४. ५४   | क्षणं भद्रावतिष्ठस्व  | 5. 88   |
|                         |         |                       |         |

| क्षारसंचेतित          | ११. २४              | गर्जन् हरि:           | 7. 9    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------|
| क्षितिकुल०            | १०. ६०              | गाढगुरुपुङ्खः         | १३. ३   |
| क्षिप्रं ततोऽध्वन्य०  | 2.88                | गाढसमीरण०             | १३. ४३  |
| क्षुद्रान्न जक्षुः    | २. २५               | गाधितासे नभो          | २२. २   |
|                       | Mend deam           | गाधेयदिष्टम्          | 2. 32   |
| ख                     | PERMIT              | गान्धर्वेण न्यविध्यत् | 180. 55 |
| खमट द्यामट            | ₹0. ₹0              | गिरिपङ्कषारु०         | १३. २९  |
| खम्युर्वसुधाम्        | १४. ८४              | गिरिपरिगत०            | १०. ६१  |
| खं पराजयमानो          | 5. 9                | गिरियन्वसृपत्         | ६. २७   |
| खरदूषणयोः             | ४. ३४               | गिरेनितम्बे           | ₹. 5    |
| खरादिनिधनं            | 9. 229              | गुरुगिरिवर०           | १३. १६  |
|                       | - अवस्य मह          | गुरुपणववेणु०          | १३. ४४  |
| ग                     | THE PERSON NAMED IN | गुरुर्दधाना           | ११.१४   |
| गच्छन्तु चारु०        | १३. १४              | गुरूरचञ्चत्०          | ११. ४१  |
| गच्छन्स वारीणि        | १०. २३              | गुहाया निरगात्        | E. 880  |
| गजानां प्रददुः        | 88. 88              | गूहमानः               | 5. ४४   |
| गतमङ्गुलि०            | 9. 95               | गृधस्येहा०            | ६. ३१   |
| गतासु तासु            | 5. १०२              | ग्रहमणिरसनम्          | १०. ४५  |
| गता स्यादवचिन्वाना    | <b>\xi.</b> 80      |                       |         |
| गते तस्मिनगृहीतार्थे  | २२. १८              | घ                     |         |
| गते तस्मिन् जल॰       | ५. ६१               | घनगिरीन्द्र०          | १०. १४  |
| गते तस्मिन्नुपा०      | 9. 49               | घानिषीष्ट त्वया       | १९. २९  |
| गते तस्मिन् समा०      | 5. 90               | घानिष्यते तेन         | 8. 22   |
| गतेऽतिभूमिम्          | १०. २९              | घोरजलदन्ति०           | १३. ४   |
| गते त्वयि पथानेन      | २२. १७              | घोषेण तेन प्रति०      | १२. ६१  |
| गतो वनं भवो           | ३. ११               | इनन्तं मोपेक्षियाथाम् | १५. ४१  |
| गत्वाऽथ ते पुरीम्     | १९. १४              |                       |         |
| गदा शक्रजिता          | १४. ३६              | च                     |         |
| गन्तारः परमां प्रीतिः |                     | चकाराधस्पदं           | ९. ६६   |
| गन्तुं लङ्कातीरम्     | १३. १२              | चकासांचकुः            | 88. 88  |
| गम्भीरवेदिन;          | १४. १३              | चऋन्दुरुच्चै:         | ३. २५   |
| गम्भीरा प्रावहन्      | १७. ६३              | चक्वाणाऽशिङ्कितौ      | १४. ८९  |
| गरुडानिल०             | १०. २५              | चक्षूंषि कान्तान्यपि  | ११. २४  |

| चञ्चलतरुहरिण०          | १३. ६       | जगाद वानरान्      | 9.98   |
|------------------------|-------------|-------------------|--------|
| चञ्चूर्यन्तेऽभितो      | १८. २४      | जगाहिरेम्बुधिम्   | १४. ६७ |
| चतुष्काष्ठम्           | ९. ६२       | जग्मु: प्रसादम्   | ₹. ३७  |
| चन्दनद्रुमसंछन्ना      | 22.8        | जग्ली दध्यी       | १४.६०  |
| चत्स्यंन्ति बाल०       | १६. २०      | जटायुः पुण्यकृत्  | 9. 58  |
| चलिकसलय०               | १३. ३९      | जनानुरागेण        | १२. २= |
| चलपिङ्गकेशर०           | १०, २७      | जरित्वेव          | 9. 88  |
| चापल्ययुक्तस्य         | १२. २०      | जलकामदन्ति •      | १३.४२  |
| चारुकलहंस०             | १३. २४      | जलतीरतुङ्ग०       | १३. ४९ |
| चारुसमीरणरमणे          | १३. १       | जलद इव            | ११. ४७ |
| चिकीषिते पूर्व०        | १२. ६       | जलनिधिमगमत्       | १०. ४२ |
| चिचेत रामस्तत्         | १४. ६२      | जले विक्रम०       | 5. 28  |
| चितां कुरु च           | २०. ३४      | जल्पाकीभिः        | 9. 23  |
| चित्रं चित्रम्         | १०. २२      | जल्पितोत्कृष्ट    | 5. 79  |
| चिन्तयन्नित्थम्        | 5. 49       | जहसे च क्षणम्     | १४. ९३ |
| चिन्तावन्तः कथाम्      |             | जहीहि शोकम्       | 20. 90 |
| चिरं रुदित्वा          | ₹. ४०       | जिगमिषया संयुक्ता | १३. १५ |
| चिरकालोषितम्           | ५. ४२       | जिज्ञासोः शक्तिम् | ६. ११७ |
| चिरं क्लिशित्वा        | ५. ५२       | जिते नृपारौ       | २. ५४  |
| चिरेणाऽनुगुणम्         | 5. 94       | जू तिमिच्छय       | ७. ६९  |
| चुकोपेन्द्रजित्        | 88.88       | जेता यज्ञ०        | 8. 20  |
| चुकुघे तत्र            | 28. 200     | जेतुं न शक्यो०    | १२, ४६ |
| चेतसस्त्विय            | २०. २८      | ज्ञात्वेङ्गितै:   | ३. १६  |
| 41111111111            | and sweeter | ज्ञायिष्यन्ते मया | १६. ४१ |
|                        | छ           | ज्योतिष्कुर्वन्   | 9. 88  |
| छलेन दियता             | £. 99       | ज्योत्स्नामृतम्   | 5. ६२  |
|                        | १७. ६४      | THE PERSON .      |        |
| <b>छिन्ना</b> नैक्षन्त | 10. 44      | 3                 |        |
|                        | ল -         | डुढौिकरे पुनर्    | १४. ७१ |
| जक्षिमोऽनप राधेऽ       | पे ४. ३९    | त                 |        |
| जगन्ति धत्स्व          | २०. ३१      | तं यान्तं दुदुवुः | १४. ९७ |
| जगन्त्यमेयाद्भुत०      | १२. २५      | तं यायजूकाः       | 2. 20  |
| जगर्जुर्जहृषु:         | 28.9        | तं रत्नदायम्      | १२. ११ |
| 11.2.69                |             |                   |        |

| तं विप्रदर्शम्       | 7. 73  | ततोऽचित्रीयता०        | १७. ६४  |
|----------------------|--------|-----------------------|---------|
| तं सुस्थयन्तः        | 3.33   | ततो जलधिगम्भीरान्     | ७. ६७   |
| तं जागरूक:           | 9. 23  | ततो दशास्य: क्षुभिता० | १२. १३  |
| ततः कथाभिः           | 22.28  | ततो दशास्य: स्मर०     | 88.8    |
| ततः कपिसमाहारम्      | 9. 38  | ततोऽद्विषु निरालोके   | १७. ६१  |
| ततः कपीनाम्          | 9. 30  | ततोऽधावन् महा०        | १७. ७३  |
| ततः कर्ता            | 9. 9   | ततो नदीष्णान्         | २. ४३   |
| ततः कोधानिल०         | 9. 125 | ततो नीलहनूमन्ती       | १४. ५०  |
| ततः खङ्गं समुद्यम्य  | 5. 98  | ततोऽभ्यगाद् गाधि०     | 2. 20   |
| ततः परं भरद्वाजो     | २२. १० | ततो मातलिना           | १७. १०९ |
| ततः प्रगदिता वाक्यम् |        | ततो मन्दगतः           | 9. 98   |
| ततः प्रजघटे युद्धम्  | 28. 99 | ततो मायामयान्         | १७. १०७ |
| ततः प्रणीताः         | १३. २६ | ततो मायामयीं सीताम्   | 29. 20  |
| ततः प्रस्दितो        | १६. १  | ततो रामेति चक्रन्दुः  | १४. ४५  |
| ततः प्रविवाजियषुः    | 3. 9   | ततो रामो हनूमन्तम्    | २२. २   |
| ततः प्राकारम्        | द. ४६  | ततो रावणं             | 4.83    |
| ततः प्रामुह्यताम्    | १७. २४ | ततो रौद्रसमायुक्तम्   | १७. ४६  |
| ततः प्रास्थिषता०     | 9. 802 | ततो बलिन्दम०          | E. 805  |
| ततः प्रोदसहन्        | १७. २६ | ततो वालिपशौ           | q. ११5  |
| ततः शतसहस्रेण        | 89.38  | ततो वावृत्यमानासौ     | 8. 25   |
| ततश्चित्रीयमाणो०     | ४. ४८  | ततो बिजघटे            | १४. ६६  |
| ततः सकोपम्           | १२. ५१ | ततो विनिद्रम्         | १२. १   |
| ततः स गतवान्         | १९. २२ | ततोऽशीति०             | 9. 3    |
| ततः समभवद्युद्धम्    | १७. ५९ | तत् कर्म वालि •       | १४. ३७  |
| ततः समाशङ्कित०       | ११. ६  | तत्र जेतुं गमिष्यामि  | १६.३४   |
| ततः ससम्मदास्तव      | 9. 49  | तत्र प्रयातो यम्यत्वं | £. 40   |
| ततः सुचेतीकृत०       | ₹. २   | तत्नेन्द्रजितम् ।     | १७. ३०  |
| ततः सौमितिर्         | 84. 88 | तत्रेषज्जाम्बवान्     | १४. १०२ |
| ततस्विशिरसम्         | १७. ५९ | तथापि वनतुम्          | १२. ६४  |
| ततोऽकुष्णाद्श०       | 89. 50 | तथाऽऽतोंऽपि           | 4. 28   |
| ततोऽऋन्दीद्शग्रीवः   | १४. ९४ | तं दृष्ट्वाचिन्तयत्   | 5. 808  |
|                      |        |                       |         |

Bhatti-22

| तं नो देवा विधेयासुः   | 29. 2         | तान् दृष्ट्वाति॰    | 9. 8=   |
|------------------------|---------------|---------------------|---------|
| तमः प्रसुप्तम्         | ११. १०        | तान् प्रत्यवादीत्   | २. २=   |
| तमध्यासिष्ट            | १४. ९७        | तान् विलोक्य        | 9.8     |
| तमसाया महानील॰         | २२. १२        | ताभ्यामन्योन्यम्    | १७. १०१ |
| तमुद्यतिशातासिम्       | ५. ४६         | तामापतन्तीम्        | १७. ९१  |
| तमेवं वादिनम्          | १६. ३५        | तामुवाच सः          | 8. 28   |
| तं भीतंकारम्           | ४. ३९         | तांश्चेतव्यान्      | 9. 83   |
| तं मनोहरम्             | <b>६. ९२</b>  | तां पराजयमानाम्     | 5. 98   |
| तयोर्वानर०             | 4. १२३        | तां प्रत्यैच्छन्    | १७. २५  |
| तरङ्गसङ्गात्           | 7. 7          | तां प्रातिकूलिकीम्  | 4.98    |
| तर्पणं प्रजनिष्णूनाम्  | 9. 7          | तां प्राविशत्       | 5. 80   |
| तव प्रयातो             | ६. ४०         | तालेन सम्पादित०     | ११. १९  |
| तवोपशायिका             | 5. १२३        | तावभाषत पौलस्स्यो   | १७. २४  |
| तस्तनुर्जं ज्वलुर्     | १४. ३०        | तावस्फावयताम्       | १७.४३   |
| तस्मात्कुरु त्वम्      | १२. ७४        | तास्तया तजिताः      | 5. 202  |
| तस्मान्निरपतद् भूरि    | १७. ४४        | तां हनूमान्         | 5. Xo   |
| तस्मिन्कृशानु०         | 8. 9          | तिरमांशुरिम•        | २. १२   |
| तस्मिन् कैलास०         | 5. 48         | तिरोबभूवे सूर्येण   | १४.४३   |
| तस्मिन्नन्तर्घणे       | ७. ६२         | तीव्रं स्यन्दिष्यते | १६. ७   |
| तस्मिन् वदति           | 5. ११३        | तीव्रमुत्तपमानो     | 5. 24   |
| तस्य क्षेमे महा०       | १५. १०३       | तुङ्गतरुच्छाया ०    | १३. ३४  |
| तस्य निर्वर्त्य        | ६. १४४        | तुङ्गमणिकिरण॰       | १३. ३६  |
| तस्याग्न्यम्बुक्तियां  | <b>६. ४४</b>  | तुङ्गमहागिरि॰       | १३. २२  |
| तस्याः सासद्यमानायाः   | ४. ३१         | तुङ्गा गिरिवर०      | १३. ९   |
| तस्याधिवासे            | १०.३९         | तुतुषुर्वानराः      | १४. ११२ |
| तस्याप्यत्यक्रमीत्     | १४. १७        | तुरङ्गाः पुस्फुटुः  | १४. ६   |
| तस्याप्यबेभिदिष्टासौ   | १५. ११६       | तूर्याणामथ          | २२. २९  |
| तस्यालिपत              | <b>६. २२</b>  | तृणहानि दुराचाराः   | २०. ३   |
| तस्या हारिषत           | १४. ७९        | तृणाय मत्वा         | 5. 99   |
| तस्यै स्पृह्य          | 5. ७ <b>४</b> | तृणेढु त्वद्वियोग०  | २०. १३  |
| ताः सान्त्वयन्ती       | ३. २३         | तृणेह्यि देहम्      | १८. ३३  |
| तातं प्रसाद्य कैकेय्या | २१. १९        | ते तं व्याशिषत      | १५. ४३  |
|                        |               |                     |         |

| 22-                 | 2 45         | 1                      | 0.50         |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------|
| तेन वह्येन          | F1. X2       | त्वयाद्रक्ष्यत किम्    | २१. ४        |
| तेन सङ्गतम्         | <b>4. 48</b> | त्वयापि नाम रहिताः     | १८. ३२       |
| तेनादुशूषयद्        | 4.89         | त्वया सन्दर्शितारौ     | 27.0         |
| तेनेऽद्रिबन्धो      | १३. २७       | त्वयि नस्तिष्ठते       | 5. 82        |
| ते परस्परमासाद्य    | १७. ४४       | द                      |              |
| तेऽभाषिषत           | १५. ६        | दग्धशैल इवा०           | १४. २३       |
| तेऽभ्यगुर्भवनम् तस  |              | दण्डकान्ध्य ०          | प. ६         |
| ते मुक्तवन्तः       | ३. ४४        | दण्डकान् दक्षिणेन      | 5. 805       |
| ते रामेण सरभसम      | म् १३.४८     | दण्डेन कोशेन च         |              |
| ते विज्ञायाभि०      | 9. 90        | CHICA                  | १२. ४३       |
| ते व्यरासिषु:       | १५. ४२       | दत्तः स्वदोषैर्        | १२. ५४       |
| तेषां निहन्य०       | 9. 78        | दत्तं न किं के         | १२. ६७       |
| ते हि जालैर्        | ६. १३८       | दत्तावधानम्            | 7. 9         |
| तैरजेषत सैन्यानि    |              | ददाल भूर्नभो           | 88. 20       |
|                     | १४. ७६       | ददृशे पर्ण०            | ४. १५        |
| तैर्व्वणरुग्ण       | 8.82         | ददैर्दु:खस्य           | <b>६. 50</b> |
| तौ खड्गमुसल०        | x. ?         | ददौ स दियताम्          | £. 888       |
| तौ चतुर्दश०         | 8. 80        | दधाना बलिभम्           | 8. 28        |
| तौ बालिप्रणिधी      | ६. ५७        | दधावाऽद्भि:            | 88. 40       |
| तौ हनूमन्तमानेतुम   |              | दध्वान मेघवत्          | 9. 4         |
| व्रस्यन्तीं ताम्    | ४. ९४        |                        |              |
| विवर्गपारीणम्       | ₹. ४६        | दन्तच्छदे प्रज्वलिता   | ११. ३३       |
| विशत्तममहर्यातं     | 9. 59        | दिमतारि:               | 9. 20        |
| त्वं ससर्जिथ        | 9. 85        | दमित्वाप्यरि०          | 9.87         |
| त्वं स्म वेत्थ      | १८. १८       | दर्शनीयतमाः            | 5. ११६       |
| त्वक्तैः संविव्ययुः | 88. 98       | दर्शयांचिकरे रामम्     | १४. ५४       |
| त्वं तु भीरु:       | 4.88         | दशग्रीवोऽहम्           | १७. ३५       |
| त्वन्मित्रनाशो      | १२. ४७       | दश दन्तिसहस्राणि       | १७. ६७       |
| त्वमजानन्निदम्      | १८. १४       | दहचेहं मधुनो           | <b>६.</b> 53 |
| त्वमहंसि भ्रातु:    | १८, ४२       | दातुः स्थातुर्द्विषाम् | १८. ४०       |
| त्वं पुनीहि पुनीही  | ति २०.२९     | दिक्पालै: कदनम्        | १७. २९       |
| त्वया तु लोके       | १२. ३६       | दिग्व्यापिनीर्लोचन०    | 7. 83        |
| त्वयाद्य लंका०      | १२. ५०       | दिदृक्षमाणः परितः      | 3.79         |
|                     |              |                        |              |

| दिदृक्षुमें थिली राम  | 20.0    | द्रष्टासि प्रीतिमानारात् | २२. ६         |
|-----------------------|---------|--------------------------|---------------|
| दिद्विषुर्दुद्युवुर्  | १४. १०१ | द्रष्टास्थस्तव तिस्रः    | २२. १९        |
| दिशो द्योतयमानाभिर्   | द. ४६   | द्रष्टुं प्रक्रममाणः     | 5. 24         |
| दिशो व्यश्नुवते       | १८. २६  | द्रुतं संस्वरिषीष्ठाः    | 9. 25         |
| दीक्षस्व सह रामेण     | २०. १४  | द्रुतं द्रुतम्           | १०. ११        |
| दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं | २२. ३३  | द्रुतमत्रास्त            | १४. १२०       |
| दीव्यमानम्            | ४. =१   | द्रुभङ्गध्वनि०           | 9. 9          |
| दुःखायते              | ¥. 98   | द्विषन्वनेचरा०           | 4. 90         |
| दुरुत्तरे             | ११. २०  | द्विष्कुर्वताम्          | ९. ६३         |
| दुर्गाऽश्रितानाम्     | १२. ४२  | द्वेष्टि प्रायो गुणेभ्यः | १५. ९         |
| दुष्पानः पुनः         | 9. 905  |                          |               |
| दूतमेकम्              | 9. 880  | घ                        |               |
| दूरं समारुह्य         | ११. २   | धनानामीशते               | १८. २०        |
| दूरगैरन्तगैः          | ६. ११०  | धनुष्पाशभृत:             | 9. 40         |
| दूरात्प्रतीहार०       | १२. =   | धनूष्यारोपयाञ्चऋ:        | १४. 5         |
| दृष्ट्वा तामभनक्      | ९. दद   | धर्मकृत्यरताम्           | ६. ६३         |
| दृष्ट्वा दयितया       | 5. 44   | धमं प्रत्यर्पयन्         | 8. 88x        |
| दृष्ट्वा राघवकान्तां  | इ. ४५   | धर्मोऽस्ति सत्यम्        | २. ३४         |
| दृष्ट्वा सुषुप्तम्    | 9. 57   | धर्म्यासु कामार्थं ०     | 1.9           |
| दृष्ट्वोर्णुवानान्    | ३.४७    | धारयै: कुसुमो०           | <b>ξ. 9</b> 9 |
| देवान्तकोऽति •        | १५. ७४  | धिग्दाशरियम्             | ६. १२७        |
| देहं बिभ्रक्षु०       | ४. ५७   | धिङ् मां विशिरसा         | १६. ९         |
| देहव्रश्चनतुण्डाग्रं  | 9. 50   | धुन्वन्सर्व०             | ४. १०१        |
| दैत्यक्षये महा०       | २१. १८  | धूम्राक्षोऽथ प्रति•      | १४.७३         |
| दैत्याभिभूतस्य        | 7. 70   | धेयास्त्वं सुहृदाम्      | १९. २७        |
| दैवं न विदधे          | E. 883  | ध्वजानुद्दुधुवु:         | १४. ५३        |
| दैवाद् बिभीहि         | २०. २७  | ध्वनीनामुद्धमै:          | ६. ७५         |
| दोषैररमतैभिस्ते       | १७. ४०  |                          |               |
| दौवारिकाभ्याहत०       | १२. ७   | न                        |               |
| द्यामिवाह्वयमानम्     | द. १८   | नखैरकर्तिषुः             | १५. ४         |
| द्युतित्वा शशिना      | 9, 209  | न गच्छामि पुरा           | १८. ३४        |
| 9                     |         |                          |               |

| न गजा नगजा            | 20.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नानुरोत्स्ये जगत्०        | १६. २३  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| नगरस्त्रीस्तन०        | २२. १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नाभविष्यदियम्             | २१. २   |
| न च काञ्चन०           | १०. ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नाभिज्ञा ते महा०          | १६. ३६  |
| न चोभावप्यलक्ष्येताम् | १७. १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नाभिज्ञा ते सयक्षेन्द्रम् | १६. ३७  |
| न जिजीवाऽसुखी         | १४. ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नामग्राहं कपिभिः          | ६. १४६  |
| न जिल्लयाञ्चकार       | ٤. ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नामोक्ष्याम वयम्          | 28.88   |
| न तज्जलं यन्न         | 7. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नायमुद्धिजितुम्           | 9. 92   |
| न तं पश्यामि          | ४. २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नायस्यसि                  | Ę. 9°   |
| न तानगणयन्            | १७. ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नारीणामप०                 | १०.१३   |
| न तृणेह्मीति          | <b>६. ३९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नावकल्प्यमिदम्            | १९. १७  |
| न त्वजायत मे          | १७. ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नाविविदिषुम्              | 9.88    |
| न त्वं तेनान्व॰       | ५. ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नावैत्याप्यायितारम्       | 9. 89   |
| न निश्चितार्थम्       | १२. ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नासां मातृष्वते           | 9. 50   |
| नन्दनानि मुनी०        | ६. ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नास्यं पश्यति             | 4. 88   |
| न प्रणाय्यो           | The state of the s | निकुञ्जे तस्य             | ७. १०३  |
|                       | <b>६. ६</b> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | निकुम्भो वानरेन्द्रस्य    | १४. १२१ |
| न प्राणिषि            | 9. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निकृत्तमत्त०              | ११. ४२  |
| न प्रावोचमहम्         | १५. ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निखिलाभवन्                | ₹0. ₹   |
| न बिभाय               | ४. १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निघानिघ०                  | ७. ६४   |
| न भवति महिमा          | १०. ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निजघाना०                  | 9. १२६  |
| न भवाननु०             | द. द <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नित्यमुद्यच्छमानाभिः      | 5. 80   |
| नभस्वान् यस्य वाजेषु  | १७. ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निन्दको रजनि०             | 9. १३   |
| न योद्धमशकन्          | १५. ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |         |
| नरकस्यावतारोऽयम्      | ७. इ२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | १४. ६९  |
| न वानरैः              | 20.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निरचायि यदा               | १५. १०७ |
| नश्यन्ति ददर्श        | १०. १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निरवत्स्यंनन              | 5. 58   |
| न सर्वरात्र०          | 9. 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निराकरिष्णवो              | 9. 3    |
| न हि प्रेष्यवधम्      | २०. ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निराकरिष्णुः              | 88.88   |
| नाकरूप्स्यत्सन्निधिम् | २१. ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निराकरिष्णू               | ٧. १    |
| नाखेय: सागर:          | ξ. <u>χ</u> υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | निराकृत्य यथा             | १७. ३५  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निरासू राक्षसाः           | १४. २३  |
| नागास्त्रमिदम्        | १४. ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निर्माणदक्षस्य            | ₹. ६    |
| नाजानन्संदधानम्       | १७. १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निर्यत्स्फुलिङ्गाकुल ०    | १२. १5  |

| निर्लङ्को विमदः     | ٧. 50         | पपात राक्षसः           | १४. ८१  |
|---------------------|---------------|------------------------|---------|
| निर्वणं कृतम्       | 9.98          | पयो घटोघ्नीरपि         | १२. ७३  |
| निलिल्ये मूर्धिन    | १४. ७६        | पयोधरांश्चन्दन०        | ११. २७  |
| निवृत्ते भरते       | 8. 8          | परस्त्रीभोग०           | 9. १२२  |
| निशातुषारै:         | 7. 8          | परिखेदित०              | १०. २९  |
| निष्कोषित व्यान्    | 9. 30         | परिघेणावधिष्ठाथ        | १५. 5१  |
| निष्क्रम्य शिक्षया  | 9. 98         | परित: पर्यवाद्वायु:    | १७. ४२  |
| निष्ठां गते         | 2. 23         | परिपर्युदधे०           | ४. ६९   |
| निहतश्च             | ७. ६८         | परिभावम्               | 9. XX   |
| निहन्ता वैर०        | ४. ७५         | परिभावीणि              | ६. ७४   |
| नीवारफल०            | ७. ४६         | परिशेषं न              | 5. 98   |
| नृपात्मजी           | ₹. ३१         | परीक्षितुमुपा०         | 5. 23   |
| नेत्रेषुभिः         | ११. २६        | परेद्यव्यद्य           | 8. 23   |
| नेदानीं शक्र०       | १5. ३१        | पर्यशाप्सीत्           | 8. 33   |
| नैतन्मतं मत्कम्     | ३. ३२         | पवितोऽनुगुणैः          | 9. 39   |
| नैवं विरह०          | 22. 20        | A CONTRACTOR OF STREET |         |
| नैवेन्द्राणी न      | ४. २२         | पश्चिमं करवामैतत्      | 20.8    |
| नोदकण्ठिष्यता०      | ४. ७२         | पश्यामि रामात्         | १२. ५१  |
| न्यकृत्तंश्चऋ०      | १७. १२        | पस्पन्दे तस्य          | १४. ५३  |
| न्यवर्तयत्सुमित्रा० | Ę. 80         | पापकृत् सुकृताम्       | ६. १३०  |
| न्यवसिष्ट ततः       | १५. ७         | पारं जिगमिषन्          | ९. ४३   |
| न्यविक्षत           | 5. 9          | पिप्रायाद्वि०          | ७. ६४   |
| न्यश्यन् शस्त्राणि  | १७. ४         | पिशाचमुख०              | ४. १०३  |
| न्यषेधत्पावका०      | १७. ८७        | पिशिताशिनाम्           | १०. 5   |
| न्याय्यं यद्यत      | 6. 88         | पीडाकरमित्राणाम्       | १७. २२  |
|                     | T PROPERTY OF | पीतौष्ठरागाणि          | ११. २१  |
| A Total             | 1810010170    | पीने भटस्यो०           | ११. 5   |
| पक्षिभिवितृदैः      | ६. ७७         | पुंसा भक्ष्येण         | 9. १२७  |
| पङगुबाल ०           | 9. 870        | पुण्यो महाब्रह्म०      | 1. 4. 8 |
| पञ्च पञ्चनखाः       | ६. १३४        | पुत्रीयता तेन          | 2. 20   |
| पतित्रकोष्टु०       | ٧. 50         |                        |         |
| पतिवध०              | १०. ७२        | पुरःप्रवेशम्           | 5. १२४  |
| पतिष्यति क्षितौ भ   | ानुः १६.१६    | पुरुहूतद्विषो          | 9, 80   |

| पूतं शीतैर् नभस्विद्    | E: 9. 20%     |                             |                |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| रेश सार्गर् मनरमान्     |               | प्रयास्यतः पुण्य०           | 8. 2X          |
| पूर्वस्मादन्य०          | 5. Pox        | प्रलापिनो०                  | 9. 83          |
| पृथङ्नभस्वतः            | 5. 808        | प्रलुठितभवनौ                | ४. १०५         |
| पृथुगुरुमणि०            | १०. ५३        | प्रवपाणि वपुर्              | २०. ३६         |
| पौरा निवर्तध्वम्        | ₹. १४         | प्रवपाणि शिरो               | 9. 95          |
| प्रकुर्याम वयं देशे     | १९. ६         | प्रवहन्तं सदा०              | 5. ४२          |
| प्रगृह्मपदवत्           | ६. ६२         | प्रविधाय धृतिम्             | २२. ३१         |
| प्रग्राहैरिव            | 9. 88         | प्रष्टव्यं पृच्छतस्तस्य     | <b>\xi. 80</b> |
| प्रचपलमगुरुम्           | 80.88         | प्रस्कन्दिकाम्              | 9. 98          |
| प्रजागराञ्चकार          | ६. २          | प्रस्थास्यमानावुप०          | ३. १२          |
| प्रजागराताम्र०          | ११. २२        | प्रहस्त <b>मर्थयाञ्च</b> के | १४. ८८         |
| प्रणमन्तं ततो           | २१. १६        | प्रहस्तस्य पुरो०            | १४. १०२        |
| प्रणमन् ब्रह्मणा        | २१. १३        | प्रहीणजीवितम्               | 9. 908         |
| प्रणश्यन्निप            | ९. १३४        | प्राकारमात्रावरणः           | १४. ३८         |
| प्रणिपत्य ततो           | १३. 5         | प्राघानिषत                  | 9. 807         |
| प्रणिशम्य               | 9. 800        |                             |                |
| प्रण्यगादीत्            | 9. 88         | प्राङ्मुहूर्तात्            | १६. ३३         |
| प्रतन्व्यः कोमलाः       | २२. ४         | प्राचीं तावद्भिः            | ७. ५२          |
| प्रतीय सा पूर्वं ०      | ₹. १९         | प्राचुचूर्णच्च              | १४. ३६         |
| प्रतुष्टुबुः कर्म       | 2. 79         | प्राच्यमाञ्जिहिषा           | १४. १४         |
| प्रतुष्टूषु: पुनर्      | 9. 59         | प्राज्ञवाक्यान्य०           | १४. १४         |
| प्रतोदा जगलु:           | 88.88         | प्राज्ञास्तेजस्विनः         | १८. ६          |
| प्रत्यूचे मारुती रामं   | <b>4. 900</b> | प्राणयन्तमरिम्              | 9. 808         |
| प्रत्यूचे राक्षसेन्द्रः | ४. २३         | प्राणा दध्वंसिरे            | १४. ५५         |
| प्रत्यूचे वालिनम्       | ६. १३७        | प्राणिषुनिहता:              | १५. १० =       |
| प्रददृशुरुरु •          | १०. ५६        | प्रातस्तरां                 | ११. ३१         |
| प्रबाधमानस्य            | १२. २         | प्रादमयन्त                  | द. <b>६३</b>   |
| प्रबोधकालात्            | ११. ४०        | प्रादिदृक्षत                | <b>द. ३४</b>   |
| प्रभातवाताहति०          | 7. 8          | प्रादु:पन्ति न              | 9. = 9         |
| प्रमादवांस्त्वम्        | १२. ६०        | प्रादुन्वञ्जानुभिः          | १७. १४         |
| प्रमेदिताः              | 9. 80         | प्राप्तचारित्य•             | २०. २१         |
| प्रययाविन्द्रजित्       | १४. १६        | प्राप्य चङ्चूर्यं०          | 8. 88          |

| प्रायुङ्क्त राक्षसीर् | 5. 98                                   | बहुधा भिन्न०                    | 9. 93          |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| प्रायोपासनया          | ुरुष ७. ७३                              | बिभ्रत्यस्त्राणि                | १८. २४         |
| प्रालोठन्त            | १७. १८                                  | बिम्बागतैस्तीरवनैः              | 2. 3           |
| प्रावतिष्यन्त चेष्टाः | २१. १४                                  | बुद्धिपूर्वं द्रुवन्            | ६. १३३         |
| प्रावर्धत रजो०        | १७. ६०                                  | बुभुत्सवो द्रुतम्               | 4. 800         |
| प्राशीन्न चातृपत्     | १४. २९                                  | बोद्धव्यं किमिव                 | १०. ७४         |
| प्रास्थापयत्पूग०      | 3.8                                     |                                 |                |
| प्रियंवदोऽपि०         | ६. १०२                                  | बोभवीति न<br>ब्रह्मिषिभिर्नुनम् | 95. 88         |
| प्रियंभावु कताम्      | ६. ११६                                  |                                 | १२. ५७         |
| प्रीतोऽहं भोज०        | 5. 53                                   | ब्रह्मादधाद्वधम्                | १७. २७         |
| प्रीत्यापि दत्तेक्षण० | १२. १०                                  | ब्रूहि दूर०                     | 5. 823         |
| प्रेता वरेण शकस्य     | २१. २०                                  | 07                              | ं स्वामार्गमास |
| प्रोदपादि नभरतेन      | १५. १०६                                 | भ                               |                |
| प्रोणीति शोक०         | १८. २८                                  | भजन्ति विषदस्तूर्णम्            | १८. ४          |
| प्रौर्णावीच्छर०       | १४. ११९                                 | भयसंहष्ट०                       | ९. २२          |
| प्रौर्णुवीत्तेजसा     | १४. १२२                                 | भल्लैश्च विभिदु:                | १४. २४         |
|                       | To when the same of                     | भवत्यामुत्सुको०                 | 5. 880         |
|                       | (P) | भवन्तं कार्तवीयों               | ४. ३३          |
| फलभरमन्थर०            | १३. ४१                                  | भिन्ननौक इव                     | ्राम् ५. दद    |
| फलान्यादत्स्व         | 5. 80                                   | भुजांस वक्षःस्थल ०              | १२. १६         |
| फलाशिनो निर्झर०       | १२. ४९                                  | भूजौ चकृततुः                    | ६. ४६          |
|                       | अवस्थितियां                             | भुवनभर०                         | १०. ५४         |
|                       | a HERRINGHEIR                           | भूति तृणिदा                     | ६. ३८          |
| बद्धा दुर्बल ०        | ४. २६                                   | भूमिष्ठस्यासमम्                 | 80.80          |
| बद्धो वासर०           | १३. २                                   | भूमी शेते दश०                   | १८. २          |
| बन्ध्नशङ्किष्ट        | ३. २६                                   | भूयस्तं धिप्सुम्                | 9. 33          |
| बबाधे च बलम्          | १४. ४४                                  | भ ङ्गालीकोकिल ०                 | ६. ७४          |
| बभूव याऽधि०           | ७. ९४                                   | भृतनिखिल०                       | १०. ५५         |
| बभौ महत्वान्          | 20. 29                                  | भेष्यते मुनिभि:                 | 80.80          |
| बलान्यभि ०            | 9. 90                                   | भ्रमरकुलाकुलो०                  | २१. २१         |
| बलिनावमुमद्रीन्द्रं   | 4. 93                                   | भ्रमी कदम्ब०                    | 9. X           |
| बलिबंबन्धे            | 2.39                                    | भ्रातरि न्यस्य                  | ४. दर          |
| बहुधवलवारि            | १३. २३                                  | भ्रमङ्गमाधाय                    | १२. ७६         |
| 9                     |                                         | , ,                             |                |

| भ्रेजिरेऽक्षत०      | १४. ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मा न सावीर्            | 9. 40        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| भ्रेमु: शिलो०       | ७. ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मानुषानभिलष्यन्ती      | ४. २२        |
| भ्रेमुर्ववलगुः      | १६. २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मानुषो नाम             | १६. २८       |
|                     | A STREET, STRE | मानेन तल्पेषु          | 188.8        |
| म                   | THE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मां दुष्टां ज्वलित०    | 20.30        |
| मण्डलान्यटताम्      | १७. ८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मापराध्नोदियम्         | १७. २१       |
| मत्तेनामारि         | १४. ८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मामुपास्त              | ५. २४        |
| मत्वा सहिष्णून्     | १२. ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मायानामीश्वराः         | 9. 82        |
| मत्पराऋम०           | ४. ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मायाभिः सुचिरम्        | 9. 35        |
| मधुकरविरुतै:        | १०. ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मायाविभिस्त्रास०       | ११. ४५       |
| मधुसाद्भूत०         | 9.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मारयिष्यामि            | १६. २२       |
| मध्वपाययत           | 5. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मार्गं गतो गोत्न०      | १२. ७१       |
| मन्त्यिष्यति        | १६. ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मावधिष्ठा:             | <b>६. ४२</b> |
| मन्त्रे जातु वदन्ति | १८. १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मावमंस्था:             | 5. 58        |
| मन्दायमान०          | 5. <b>ξ</b> X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मा शौचिष्ट रघु०        | १५. १०८      |
| मन्नियोगात्         | ९. १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मा स्म तिष्ठत          | १७. २६       |
| मन्युं वध्या भट०    | ₹9. ₹0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मा सम द्राक्षीर्       | <b>६.</b> १७ |
| मन्युं शेकुर्न ते   | 68.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मा स्म भूग्रीहिणी      | ५. ९३        |
| मन्युर्मन्ये        | €. ₹0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मितमवदत्               | 20.80        |
| मन्ये किञ्जमहम्     | ६. १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मित्रघ्नस्य प्रचुक्षोद | १४. ३३       |
| मम रावणनाथायाः      | ४. ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मिथ्या मा सम           | १७. ३६       |
| मया त्वमाप्था:      | 2. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मिथ्यैव श्री: श्रिय०   | ५. ७१        |
| मरिष्यामि विजेष्ये  | १६. १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मिमेह रक्तम्           | 28. 200      |
| महाकुलीन ऐक्ष्वाके  | ¥. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मुञ्चेताकाश ०          | 88.8         |
| महीय्यमाना          | २. ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मुदा संयुहि            | २०. १६       |
| मांसं हतानामिव      | १२. ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मुषित्वा धनदम्         | 9.99         |
| मांसविक्रयिणः       | ६. १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मुष्णन्तमिव            | 9.99         |
| मां सान्यौष्ठाव०    | 4. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मूर्खास्त्वामव०        | १५. १५       |
| मांसेनास्याश्वताम्  | १५. ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मूर्घजान् स्म          | १८. ३८       |
| मांसोपभोग०          | 9. 8 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मूध्ना दिवमिवा०        | १४. २२       |
| मातामहावास०         | ₹. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मृगयुमिव               | 8.88         |

| मृगाः प्रदक्षिणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४. १४     | यमलोकिमव            | १७. ६९  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------|
| मृदङ्गा धीर०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४.४       | यमायाकम्पनम्        | १४. ८६  |
| मृदुभिरपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०. ६४     | यमास्यदृश्वरी       | ४. ३४   |
| मृषासि त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E. 828     | ययाथ त्वम्          | 9.80    |
| मृषोद्यम् प्रवदन्तीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४. ६०      | ययुर्विन्ध्यम्      | ७. ५३   |
| मेघङ्करमिवायान्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६. १०५     | यशस्करसमाचारं       | ४. ९५   |
| मेघनाद: परिस्कन्दन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९. ७५      | यस्यां वासयते       | =. ६४   |
| मेघा: सविद्युतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७. ७४     | याः सुहृत्सु        | १६. २४  |
| मोज्जिग्रहः सुनीतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४. २०     | यां कारिं राज॰      | 9. 9X   |
| मोदिष्ये कस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६. २४     | यात यूयम्           | 9. = 8  |
| म्रियमाणः सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६. १४१     | यानैः समचरन्त       | 5. 32   |
| म्रियामहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. 90      | यायास्त्वमिति       | ४. ४९   |
| म्रियेयोध्वं मुहूर्तात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १९. ४      | यावज्जीवम्          | २१. ६   |
| The state of the s | Have the   | यावन्न संत्रासित०   | 85.8    |
| य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alantalit. | युद्धाय राज्ञा      | १२. २२  |
| यः पयो दोग्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. 52      | युद्धोन्मतं च       | १४. ७४  |
| यक्षेन्द्रशक्तिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५. ४०     | युयुजुः स्यन्दनान्  | १४. ९०  |
| यच्च यत्र भवांस्ति०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९. १=     | युवजानिर्धनुष्पाणिः | ४. १३   |
| यच्चापि यत्ना०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२. २३     | युष्मानचेतन्        | १०. ३६  |
| यज्ञपात्राणि गात्रेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १९. १३     | यूयं समैष्यथ        | 8. 8    |
| यत्कृतेऽरीन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १७. २३     | येन पूतकतोर्मू हिन  | १5. १३  |
| यत्नं प्रोर्णवितुम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. 93      | ये सूर्यमुप॰        | 5. 83   |
| यत्र यच्चामरिष्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१. ९      | यैरघानि खरो॰        | १४. ६६  |
| यत्स्वधर्मम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. 838     | योगक्षेमकरम्        | x. xo   |
| यथास्वं संगिरन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. 3 8     | योद्धारोऽबिभरु:     | १७. ५३  |
| यथेष्टं चर वैदेहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०. २४     | योद्धुं सोऽप्यरुषत् | १४. ४२  |
| यदताप्सींच्छनैर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. 7       | योऽपचऋे             | 5. 20   |
| यदा न फेलुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४. ११३    | योषिद्वृन्दारिका    | प्र. १८ |
| यदा विगृह्णनन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२. २९     |                     |         |
| यद्गेहे नर्दिनमसौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.88       |                     |         |
| यद्यकलप्स्यद्भिप्रायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.88       | रक्तपङ्के गजाः      | १४. २८  |
| यद्यहं नाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥. 5       |                     |         |
| यमं युनजिम कालेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६. ३७      | रक्तमण्च्योतिषुः    | १४. ४१  |

| 6.78    | सिंह भेषजवत्                  | X '3           | किरिगम हे मीरिमार     |
|---------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 35.88   | लाङ्गूलैलोठयां॰               | 85.80          | ०१५१५ मीर्टामार       |
| e .?    | <u>बार्डगॅबर्नेख्नेव्यर्म</u> | ⊊e .≂          | रामादधीत०             |
| 83.88   | लवपायलबन्धः                   | E. 824         | मृतभीष भ्रमार         |
| 88.82   | यथैः बर्द्धार्य               | 888.2          | रामस्य दयमानः         |
| ٦٤ ٠٦   | लुभ्या कथं नु                 | አ' አል          | रामसंघृषितम्          |
| 78.5    | ० हष्ट्र ि किए । इन्          | ₹. १२८         | राममुच्चे हवालक्ष्य   |
| 88.5    | लतानुपातम्                    | 888.08         | राजितं गार्डेः        |
| 05.05   | लज्जानता                      | 88.85          | क्ष्मचाप्र म क्षिप्र  |
| 95.58   | <u>य द्वायत्रयेनेय</u> ०      | c. 830         | महाद्यी विश्वम्       |
| ४१ .ध   | ाम्मा गंद्व ल                 | 84.85          | रीह्यस्यामेवः         |
| es . y  | मृग्गिः पूर्योगम्             | £8 .e9         | राधवस्याभुशायन्त      |
| 09.3    | लक्ष्मणाचक्ष्व                | 50.34          | राधवस्य मतेनाथ        |
| ٥٤ .٧   | तिः एउप ह । स गिमक            | ≥ <b>6</b> ° € | राधवस्य ततः           |
| 73 .08  | लक्षे हे च पदातीनाम्          | 25.8           | राधनं पर्णशासायां     |
|         | P                             | 80 °08         | मृष्ठगर : एउस्थार     |
|         |                               | \$09.09        | राक्षसारवर्षयत्       |
| 808.8   | ्रोवभीम                       | 859.2          | फ्डरम एउइन्स्छार      |
| 95.30   | र्गेदिम्यनाथम्                | 8 % 8          | राक्षभेन्द्रस्ततो     |
| 8. 44   | र्ह्म ही ही ही ह              | אי בא          | राक्षसार् बद्धमं      |
| £υ.π    | :मामर्मार                     | 5.8 %          | भीम गंनामक्षार        |
| न्य .४१ | ईस्रोस्ट्रेड                  | 8%. 48         | म एउसस्य न            |
| 28.3    | <b>इस्तोऽ</b> मिश्वयत्        | 76.05          | रसान् संहर            |
| 80.93   | ० फिन्ग्रे मित                | 3.38           | रविस्तरस्यति          |
| 35.3    | मिर्गिष्टिम जलधेस्तोयं        | 84. 56         | र्थनाविद्यय           |
| 58 .2   | ०मन फाणहार                    | 62.59          | इक्टिन एर             |
| 90.99   | , 150लधीरीमृङ्काणकार          | 99             | ०१५५ विद्युप्त        |
| 058.5   | इिम्प्रहार                    | 86.08          | रबीयसवर्म             |
| 85.28   | मर जिनीसन एर्गणहार            | 33 .0          | धीरिक रिश्र           |
| 13.40   | <u>राचताब्</u> ख.             | 58.8           | मिडिह मी। १३५         |
| 88.22   | रावणः गुश्चवान्               | १४. ४८         | <b>रुक्तिनान्तिकर</b> |
| es .3   | <b>्रह</b> िहर्रमार्          | १४. ७४         | : চূদুৰুদুদ চ্চ্চ     |
|         |                               |                |                       |

| लोकानशिशिषोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. 48          | वस्त्रान्नपानं       | ३. ४४       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| लोभाद् भयाद्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२. ४८         | वस्त्रै रनत्युल्बण ० | ११. ३०      |
| लोलं कूलाभिगमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३. ३०         | वाचंयमान् स्थण्डिल ० | 3. 88       |
| लीहबनधैर्बबनधे नु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४. ५६         | वाचंयमोहमनृते        | 4. 903      |
| With the same of t | N. SERVER      | वाताहतिचल०           | ६. ५४       |
| व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NULL OF STREET | वादयाञ्चिकरे         | ₹8. ₹       |
| वक्षः स्तनाभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११. ११         | वानरः कुल०           | 9. 49       |
| वचनं रक्षसाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. 54          | वानरं प्रोर्ण्नविषुः | 9. 38       |
| वज्रमुष्टेविशिश्लेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹8. ¥8         | वानरा मुख्टिभि:      | १४. २४      |
| वज्राभिघातै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२. ४८         | वानरेषु कपिः         | 5. 888      |
| वञ्चित्वाप्यम्बरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9. 908         | वायव्यास्त्रेण तम्   | १४. ६७      |
| वणिक् प्रग्राहवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.89           | वालिनं पतितम्        | ६. १२६      |
| वधेन संख्ये पिशिता०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹. १           | वासयेत सु०           | १९. १२      |
| वनतापसके वीरौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५. ४३          | विकत्थी याचते        | 9. 88       |
| वनस्पतीनां सरसाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. 8           | विकुर्वे नगरे        | 5. 28       |
| वनानि तोयानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦. ٤           | विगाढारम्            | 9. 79       |
| वनान्तप्रेङ्खण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. 908         | विग्रहस्तव शकेण      | ¥. 6        |
| वनेषु वासतेयेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. 5           | विचित्रमुच्चै:       | २. १७       |
| बपुश्चान्दनिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४. २५          | विचुऋुणुर्भूमि०      | ३. २२       |
| वयमद्यैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. 79          | विटिषमृग॰            | १०. ३०      |
| वरवारणं सलिल०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३. ७          | विदाङ्कुर्वन्तु      | <b>६.</b> ४ |
| वरिषीष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. 74          | विदित्वा शक्तिम्     | 6. 85       |
| वरेण तु मुनेवाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>६. १११</b>  | विद्यामथैनं विजयां   | 2. 78       |
| वतिष्यमाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>द. ६</b> द  | विद्युत्प्रणाशं स    | ३. १४       |
| वर्धते ते तपो भीरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>६. ६९</b>   | विद्युन्नाशम्        | ७. २६       |
| वधिषीष्ठाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १९. २६         | विद्रुममणिकृत०       | १०. ५७      |
| वल्गूयन्तीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४. ७३          | विधृतानशित०          | ११. ४६      |
| वसानस्तन्त्रकनिभे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. 90          | विनङ्क्ष्यति         | १६. २६      |
| वसानां वल्कले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4. 49</b>   | विनेष्ये कोधम्       | 5. 22       |
| वसुन्धरायाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E. 808         | विपाकोऽयम्           | ₹5. ₹       |
| वसूनि तोयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹. ₹           | विप्रकृष्टम्         | 5. १११      |
| वसूनि देशांश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹. 5           | विभिन्ना जुघुरुघीरं  | 98,80       |

| विभीषणस्ततो०            | १४. १००        | वृद्धिक्षयस्थान०         | १२. २६       |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| विभीषणोक्तम्            | १२. ५५         | वृद्धौरसां राज्यधुरां    | ३. ५४        |
| विमलमहामणि०             | १३.३७          | वृन्दिष्ठमाचीत्          | २. ४५        |
| वियति व्यत्य०           | <b>5.</b> व    | वेदिवत्स०                | ७. ४४        |
| वियत्यानभ्रतुः          | १४. ११०        | वेदोऽङ्गवांस्तै:         | 2. 88        |
| वियोगदु:खानुभवा०        | 2. 88          | वेश्मान्तर्हणनम्         | 9. 803       |
| विराधताडका०             | 9. ११६         | वैखानसेभ्यः              | ३. ४६        |
| विराधं तपसाम्           | ९. १३३         | वैदेहीं दृष्टवान्        | 5. १२5       |
| विरुग्णसंकीर्ण०         | १२. ७५         | व्यकुक्षद्वानरा०         | १५. ४७       |
| विरुग्णोदग्रधाराग्रः    | ४. २४          | व्यजिघृक्षत्सुरान्       | १७. ३९       |
| विरूपाक्षस्ततो          | १७. ७५         | व्यतिष्टनन्तीम्          | 5. ५         |
| विरूपाक्षो जहे          | १४. ३५         | व्यतिजिग्ये              | 5.8          |
| विलुलितपुष्पह०          | <b>८. १</b> ३१ | व्यनाशयंस्ततः            | १७. ७६       |
| विलोक्य द्योतनम्        | ७. १५          | व्यरमत्प्रधनात्          | <b>5.</b> ४३ |
| विलोवय रामेग            | ३. २०          | व्यष्नुते स्म ततः        | १८. १        |
| विलोक्य सलिल॰           | 9. 805         | व्याख्यागम्यमिदम्        | २२.३४        |
| विलोचनाम्बु०            | 9. 59          | व्याप्तं गुहाशयै:        | ६. ९४        |
| विलोलतां चक्षुषि        | ११. ३७         | व्यायच्छमानयोः           | E. 820       |
| विवृत्तपार्श्वम्        | २. १६          | व्योम प्राचिनुताम्       | १७. ५४       |
| विशङ्कटो वक्षसि         | २. ४०          | व्रज्यावती               | 9.90         |
| विशिश्वासियषाम्         | १४. १२         | व्रणकन्दर०               | १०. २६       |
| विश्वासप्रद०            | E. 90          | व्रणैरविमषू •            | 9. 80        |
| विषधरनिलये              | १०.४६          | व्रातीनव्यालदीप्रास्त्र: | ५. १२        |
| विषसादेन्द्र०           | 9.98           |                          |              |
| विषद्य राक्षसाः         | ९. ७३          | श                        |              |
| विष्यन्दमान०            | 9.08           | शक्ति संस्वजते           | १८. २३       |
| विस्फुलद्भिर्           | ९. ७६          | शक्तिरित्यकुपत्          | १५. ५५       |
| वीनामुपसरं दृष्ट्वा     | ७. ६०          | शक्तैः सुहृद्भिः         | १२. १४       |
| वीय मा न ददर्श          | १४. १२         | शक्तृष्टिपरिघ०           | 9.8          |
| वृक्षाद्वृक्षं परिकामन् | ₹. ७०          | शक्नोति यो न             | १२. ३३       |
| वृतस्त्वं पात्रेसमितै:  | ٧. १०          | शक्यान्यदोषाणि           | १२. ४४       |
| वृतौ प्रकाशम्           | ११. ७          | शङ्काधवित्र०             | 9. 59        |
|                         |                |                          |              |

| शतसाहस्रम्                          | 5. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ঘ                               |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| शतुष्नान् युधि                      | ६. ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | षड्वर्गवश्य:                    | १२. ३९                   |
| शत्रुभिनिहते                        | १६. १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 45 45 45 45                  |                          |
| शतून् भीषयमाणं तं                   | ४. ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स                               |                          |
| शमं शमं नभस्वन्तः                   | १८. २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संयुयूषुम्                      | ९. ३४                    |
| शरणमिव                              | १०. ७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संवर्गयांचकार                   | 88. 88                   |
| शरीरं लोहिताक्षस्य                  | १५. ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | संवाद्भिः सकुसुम०               | २१. २२                   |
| शरैरताडयत्                          | १७. ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संवित्त: सहयुध्वानो             | x. 30                    |
| शर्मदं मारुति दूतं                  | <b>६</b> . <b>5</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संवुवूर्षुः स्वाम्              | 9. 78                    |
| शशाङ्कनाथा०                         | ११. १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संश्रृणुष्व<br>संसर्गी परिदाही० | 5. 88                    |
| शशिरहितमपि                          | १०. ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संसिस्मयिषमाणो                  | 9. 5<br>9. <del>43</del> |
| शस्त्रैदिदेविषुम्                   | 9. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संस्ताविमव                      | 9. 39                    |
| शस्त्रायपापपुन्                     | १२. ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स एव धारयेत्                    | 89.8                     |
|                                     | <b>१</b> 5. २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स किङ्करै: कल्पितम्             | १२. १२                   |
| शाम्यत्यृतुसमाहारः<br>शिञ्जानभ्रमर० | २२. २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सख्यस्य तव                      | £. 65                    |
| शितविशिख॰                           | 8. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स गिरिं तरु०                    | १०. २४                   |
| शिला तरिष्यति                       | १२. ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संकर्षं नाकरिष्यच्च             | 78.8                     |
| शिवाः कुष्णन्ति                     | 95. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संऋ्ध्यसि                       | त. ७६<br>इ. ७६           |
| शीवायमाणैः                          | 3. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संक्ष्णु वानः                   | 5. 80                    |
|                                     | ₹. <b>११</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संगच्छ पौस्नि                   | 4. 98                    |
| शीर्षघातिनम्                        | WASHING TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY | संगच्छ राम ०                    | 9. 883                   |
| शीर्षच्छेद्यमतोऽहं                  | ४. ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संग्रामे तान्                   | 9. 67                    |
| <b>शुक्लोत्तरासङ्ग</b> ०            | ३. ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संघर्षयोगिणः                    | 9. 90                    |
| शुश्राव रामः                        | १४. १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                          |
| शूलानि भ्रमयांचकुः                  | १४. ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स च विह्वल०                     | १२. ४२                   |
| शृण्वद्भ्यः प्रति०                  | 5. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स चापि रुधिरैर्                 | १५. ६३                   |
| शृङ्गेभ्यः                          | ११. ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स जलाम्भोद०                     | ७. ३४                    |
| शैले विश्वयिणम्                     | 9. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संचेरु: सहसा                    | ७. ५७                    |
| श्रीनिष्कुष्यति                     | १८. २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संजानानान्                      | 5. 20                    |
| श्रुरवा विस्फूर्जथु०                | ४. ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संजुघुक्षव:                     | 9. 88                    |
| श्रोत्राक्षिनासावदनं                | ३. ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संज्वारिणेव                     | 9. 8                     |
| श्लाघिष्ये केन                      | १६. ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स तान्नाजीगणत्                  | १५. ५                    |
| <b>इवःश्रेयसम्</b>                  | ४. ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सतामरुष्करम्                    | x. 200                   |

| स तामविश्रमत्        | १४. ५३         | समनात्सीत् ततः       | १५. १११     |
|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| स तामूचेऽथ           | ६. ६४          | समपत्स्यत राजेन्द्र  | २१. ७       |
| सत्त्वं समदुघुक्षच्च | १५. ३४         | स महाफणि॰            | १३. २८      |
| स त्वं हनिष्यन्      | 9. 89          | समधत्तासुरम्         | १७. ५६      |
| सत्वमेजय०            | ६. ९४          | समाविष्टम् 🎺         | ६. ५४       |
| सत्वानजस्नम्         | ६. ४४          | समाश्वसिमि केनाहम्   | 1 25. 80    |
| सदोद्गार०            | ७. ३८          | समिद्धशरणा 🤎         | १०. ७       |
| सद्रत्नमुक्ताफल०     | 2. 9           | समीरयांचकाराथ        | १४. १११     |
| संब्रस्तानामपाहारि   | १४. ६४         | समीहे मर्तुम्        | १४. ६३      |
| संवासयांचकार         | x. 808         | समुपचितजल०           | १०. ५४      |
| संदिदर्शियषु:        | ५. ६४          | समुतिक्षिप्य ततः     | २१. १       |
| संदर्शितस्नेह•       | १२. ३१         | समुत्तरन् तावव्यधितौ | 4. 40       |
| संदृश्य शरणम्        | 4. 9           | समुत्पेतुः कशा०      | १४. १०      |
| संदुध्क्षे तयो:      | १४. १०९        | समुद्रोपत्यका        | 4. 59       |
| संधानकारणम्          | १५. १८         | समुपेत्य ततः         | 20. 8       |
| संधानमेवास्तु        | ११. ५४         | समूलकाषं चकषू        | 3.89        |
| संधुक्षितं मण्डल०    | १२. ४१         | संपत्य तत्सनीडे      | ४. ३१       |
| संधी स्थितो वा       | १२. ३०         | संपस्पर्शाऽथ         | १४. ६९      |
| सन्नत्स्याम्यथवा     | <b>१</b> ६. २९ | संपातिना प्रजङ्घः    | १४. ३१      |
| सपक्षोऽद्विरिवा०     | १४. २४         | संप्राप्य तीरं       | 3. 39       |
| स पुण्यकीर्तिः       | 8. X           | संप्राप्य वानरान्    | 9. 5X       |
| सप्तषिट प्लवङ्गानाम् | १४. ९५         | संप्राप्य राक्षससभं  | <b>x.</b> x |
| स प्रोषिवानेत्य      | ३. २७          | संवभूवु: कबन्धानि    | १४. २७      |
| स बिभ्रेष प्रचुक्षोद | १४. ५७         | संमृष्टसिक्ता०       | 88. ₹¥      |
| सभयं परिहरमाणो       | १३. ४          | सरसबहुपल्लव०         | १३. ३३      |
| स भवान् भ्रातृ०      | १९. २१         | सरसां सरसाम्         | 80.8        |
| स भस्मसाच्चकार       | १४. ५४         | सराघवै: किं बत       | १२. १९      |
| समक्षुभनन्नुदन्वन्तः | १७. १०५        | स राजसूय०            | ६. ५५       |
| समक्ष्णुवत शस्त्राणि | १७. ५५         | सर्वं कषयशःशाखं      | E. 208      |
| समगतकपिसैन्यम्       | १५. १२३        | सर्वतश्चाभयम्        | १७. ७२      |
| समगध्वं पुर: शत्नोः  | 9. 808         | सर्वत्न दयिताधीर्न   | ६. ७६       |
| समतां शिश            | १०.४०          | सर्वनारीगुणै:        | 9. 58       |
|                      |                |                      |             |

| सर्वस्य जायते       | १८. ८          | सुग्रीवो मुमुदे       | १४. ३5       |
|---------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| सवृक्षमि्छदत्       | १४. ६८         | सुग्रीवोऽस्याभ्रशत्   | १४. ४९       |
| स शतुलावी           | ६. ५५          | सुपाद् द्विरद०        | 8. 99        |
| स शुश्रुवान्        | 2. 20          | सुप्तो नभस्तः         | ३. २४        |
| ससैत्यश्कादयन्      | 9. 45          | सुप्रतिष्णात०         | ९. ५३        |
| सस्फुरस्योदकर्षच्च  | 80.98          | सुप्रातमासादित०       | 2.89         |
| सस्यन्दे शोणितम्    | <b>१</b> ४. ९5 | सुरापाण ०             | 9.98         |
| सस्रंसे शरबन्धेन    | १४. ७२         | सुरापैरिव             | E. 98        |
| सहभृत्य: सुरा०      | १६. ३९         | सुषाम्नीं सर्व०       | 9. 54        |
| सहसा ते तरु         | १३. २४         | सुषुपुस्ते            | 9. 5=        |
| सहायवन्तः           | ५. १६          | सुहृदौ राम०           | 9. 888       |
| सांराविणम्          | ७. ४३          | सूतोऽपि गङ्गा०        | 3.95         |
| सा जुगुप्सान्       | १४. ४९         | सृमरोऽभङ्गुर•         | 9. 22        |
| सामध्यँ चापि        | १५. ३१         | सेतुं महेन्द्रम्      | २२. २४       |
| सामर्थ्यसम्पादित०   | १०. ३४         | सेवितासे प्लवङ्ग०     | २२. ३        |
| सामोन्मुखेन ०       | ११. १४         | सेहे कपी रथा०         | १४. १०५      |
| साम्नैव लोके        | ११ ३२          | सोऽध्याष्ठीयत रामेण   | 89.85        |
| सायन्तनीम्          | ४. ६४          | सोऽध्यैष्ट वेदान्     | 8. 2         |
| सारथिं चालुनात्     | १७. ४२         | सोऽपृच्छल्लक्ष्मणं    | ६. प         |
| सारोऽसाविन्द्रिया०  | ٧. २०          | सौमितिः सर्पवत्       | १४. ९०       |
| सा स्तम्बच्न०       | ७. ६३          | सौमित्रिराकुल:        | १७. १९       |
| सितारविन्द०         | 2. 8=          | सौमित्रे माम्         | 8. 20        |
| सीतां सौमित्रिणा    | Ę. 0           | सौमिन्नेरिति          | १०. ७४       |
| सीतां जिघांसू       | ६. २८          | सौर्याग्न्येये        | १४. ९२       |
| सीतान्तिके          | 5. 80          | स्त्रीभूषणम्          | २. १५        |
| सीतां दिदृक्षु:     | 5. 83          | स्थानं नः पूर्वजानाम् | २२. २८       |
| सीतारक्षो०          | 9. 82          | स्थायं स्थायम्        | ५. ५१        |
| सुकृतं प्रिय०       | ४. ६८          | स्थितमिव परि०         | १०. ४४       |
| सुखं स्वप्स्यन्ति   | १६. ३२         | स्नानभ्यषिचत          | <b>६.</b> २३ |
| सुखजातः             | ४. ३८          | स्नानीयै: स्नापयेत    | १९. ११       |
| <b>सुखाव</b> गाहानि | ११. ३४         | स्नाह्यनुलिम्प        | २०. ११       |
| सुग्रीवान्तिकम्     | ७. ३१          | स्पृहयालुम्           | ७. २१        |
|                     |                |                       |              |

| स्फटिकमणिगृहै:           | १०. ५०        | <b>हतराक्षस</b> ०     | 9. 889 |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| स्फुटपरुषम्              | ९. १३७        | हता जनस्थान०          | १२. ४  |
| स्मरातुरे चेतसि          | ११. २५        | हते तस्मिन्           | ९. ४४  |
| स्मेष्यन्ते मुनयो        | १६. १४        | हत्वा रक्षांसि        | 9. 23  |
| स्यन्त्वा स्यन्त्वा दिवः | <b>२२. ११</b> | हन्तुं कोधवशात्       | ४. १०६ |
| स्रस्ताङ्गचेष्टो•        | ११. ९         | हया जिहेषिरे          | १४. ४  |
| स्रस्ताङ्गयष्टि॰         | ११. १२        | हरहासरुद्ध०           | १३.१३  |
| स्वपोषमपुषत्             | ६. २६         | हरामि राम०            | ४.४७   |
| स्वं कर्म कारयन्नास्ते   | 5.85          | हरिरवविलोल •          | १३. २० |
| स्वर्गे विद्यस्व         | २०. ३३        | हरे: प्रगमनम्         | 9. 200 |
| स्वर्भानुर्भास्करम्      | १८. १४        | हविर्जक्षिति          | 25. 29 |
| स्वां जिज्ञापियषू        | 9. ३७         | हित्वाशित ज्ञवीनानि   | 8. 88  |
| स्वामिनो निष्कयम्        | 9. 48         | हिरण्मयी शाल०         | 2.89   |
| स्वेनुस्तित्विषु:        | १४. ७०        | ही चित्रं लक्ष्मणेन   | 88.38  |
| ह                        |               | हृतरत्नश्च्युतोद्योगो | ४. २५  |
| हतं रक्षांसि             | १४. ७१        | हृदयङ्गम०             | ४. ६७  |
| हतबन्धुर्जगाम            | ٧. ٧          | हृदयोदङ्कः ०          | ७. ५३  |

ERRATA

[ Note: A minus sign (—) prefixed to line numbers indicates enumeration from bottom.]

| SNO A |      | OFFICED AND       | 1 22 3         |      | mountains.           |
|-------|------|-------------------|----------------|------|----------------------|
| Page  | Line | Read              | Page           | Line | Read                 |
| 3     | 1    | ऋतुषु             | 73             | 1    | समुत्तरन्ता०         |
| 4     | 12   | Kekayī            | 75             | 4    | सर्वत्राऽऽख्यदनामयम् |
| 5     | -10  | Brahmana          | 77             | 8    | दुष्ट्वा             |
| 33    | -9   | entertain         | 81             | 2    | सर्वंसहं             |
| 9     | 6    | भानोर्भुवि        | 25             | 7    | उपाग्न्यकुरुतां      |
| 10    | -3   | lotuses           | 83             | 7    | ११५                  |
| 12    | 1    | विश्वयसे          | 87             | 3    | दुःस्थः              |
| 18    | 8    | दयोध्याम्         | 88             | 2    | ० चानैनिन्दितस्त्वं  |
| 20    | 5    | कर्णेजपैराहित॰    | 33             | 33   | दयितां               |
| 35    | 9    | कार्णबेष्टिक कं   | 89             | 6    | द्विरेफम्            |
| 38    | 12   | ०संह्रीणैः        | 95             | 4    | रामं                 |
| 41    | -10  | that at all       | 102            | -7   | Svayamprabhā         |
| 42    | 12   | श्रियमाशासते      | 112            | 1    | व्यतिष्टनन्          |
| 44    | 10   | सन्निधः           | 115            | 2    | पराऋंस्त             |
| 47    | 9    | विपक्षे           | 129            | 8    | कुर्याम              |
| ,,,   | 12   | If he             | ,,             | 10   | दुर्वृत्ताः          |
| 51    | 7    | अधीयन्नाहम ०      | 132            | 1    | न दूरं               |
| 58    | 3    | यशस्कर०           | 33             | 14   | sea, at the          |
| 60    | -4   | wife of Rama      | the state of   | M    | ālyavān moun-        |
| 63    | 6    | • शयिष्टेह        | and the second |      | tain, is             |
| ,,    | 7    | भरताग्रज:         | 133            | 14   | Maghā                |
| 66    | 5    | जनकसंभवाम्        | 139            | 4    | उद्वृत्त०            |
| 72    | 1    | <b>ब</b> वीम्यहम् | 141            | 3    | स्वमाकूत०            |
|       |      |                   |                |      |                      |

| 142     6     संशिक्षिषुरभूद्     246     9     मूडनाँ       143     9     उच्चैरङ्चित०     251     2     चोपाधि०       144     1     जिरत्वेव     257     18     fist-blow       151     3     कृषीढ्वं     259     16     Aişīka       160     10     दुमंति:     260     4     महाघोरं       167     7     भूभृतम्     261     7     नौषधीनां       193     17     beneficent     264     3     समगत किपसँग्यं       194     16     cast out     275     4     अतृंहंस्तोमरॅरलम्       207     2     स्वभावहीनेमूंग०     284     7     धनुष्चाऽधूनयन्       224     3     पुस्कुर्ख्षभा:     286     12     मूर्धांन | Page | Line | Read             | Page | Line | Read                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------|------|-----------------------------|
| 144     1     जरित्वेव     257     18     fist-blow       151     3     कृषीढ्वं     259     16     Aisīka       160     10     दुर्मेति:     260     4     महाघोरं       167     7     भूभृतम्     261     7     नौषधीनां       193     17     beneficent     264     3     समगत किपसैन्यं       194     16     cast out     275     4     अतृंहंस्तोमरॅरलम्       207     2     स्वभावहीनैमृंग०     284     7     धनुक्चाऽधूनयन्                                                                                                                                                                                      | 142  | 6    | संशिधिषुरभृद्    | 246  | 9    | मूधनी                       |
| 151     3     कृषीढ्वं     259     16     Aişīka       160     10     दुमंति:     260     4     महाघोरं       167     7     भूभृतम्     261     7     नौषधीनां       193     17     beneficent     264     3     समगत कपिसँन्यं       194     16     cast out     275     4     अतृंहंस्तोमरॅरलम्       207     2     स्वभावहीनैर्मृग०     284     7     धनुषचाऽधूनयन्                                                                                                                                                                                                                                                  | 143  | 9    | उच्चैर ञिचत ०    | 251  | 2    | चोपाधि०                     |
| 160     10     दुर्मेति:     260     4     महाघोरं       167     7     भूभृतम्     261     7     नौषधीनां       193     17     beneficent     264     3     समगत किपसैन्यं       194     16     cast out     275     4     अतृंहंस्तोमरैरलम्       207     2     स्वभावहीनैमूंग०     284     7     धनुषचाऽधूनयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144  | 1    | जरित्वेव         | 257  | 18   | fist-blow                   |
| 167     7     भूभृतम्     261     7     नौषधीनां       193     17     beneficent     264     3     समगत किपसैन्यं       194     16     cast out     275     4     अतृंहंस्तोमरैरलम्       207     2     स्वभावहीनैर्मूग०     284     7     धनुषचाऽधूनयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151  | 3    | कुषीद्वं         | 259  | 16   | Aisīka                      |
| 193 17 beneficent 264 3 समगत किपसैन्यं 194 16 cast out 275 4 झतंहंस्तोभरॅरलम् 207 2 स्वभावहीनैमृंग• 284 7 धनुषचाऽधूनयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160  | 10   | दुमंति:          | 260  | 4    | महाघोरं                     |
| 194 16 cast out 275 4 झतंहंस्तोमरैरलम्<br>207 2 स्वभावहीनैर्मृग० 284 7 धनुषचाऽधूनयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167  | 7    | भूभृतम्          | 261  | 7    | नौषधीनां                    |
| 207 2 स्वभावहीनैर्म्ग० 284 7 धनुषचाऽधूनयन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193  | 17   | beneficent       | 264  | 3    | समगत कपिसैन्यं              |
| 201 2 रचमान्तुराम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194  | 16   | cast out         | 275  | 4    | <b>अ</b> तृंहंस्तोमरॅं रलम् |
| 224 3 पुस्फुरुर्ब्षभा: 286 12 मूर्धानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207  | 2    | स्वभावहीनैर्म्ग० | 284  | 7    | धनुषचाऽधूनयन्               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224  | 3    | पुस्फुरुर्व्षभाः | 286  | 12   | मूर्धानं                    |
| 232 4 लुल्हे 311 5 रघोर्वम:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232  | 4    | <b>लु</b> लुठे   | 311  | 5    | रघोर्वं श:                  |
| 233 7 शुचाऽऽथ 318 1 •धारिभिवंनान्तै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233  | 7    | <b>गुचाऽ</b> ऽथ  | 318  | 1    | ०धारिभिवंनान्तैः            |

Bhaṭṭi-Kāvyam M. A. KARANDIKAR S. KARANDIKAR This edition of the Bhaṭṭikāvya with English translation and notes is specially prepared for the students of Sanskrit Grammar who desire to follow the application of the grammatical rules of Pāṇini as illustrated in the Bhaṭṭikāvya.

The Bhattikāvya has been planned on a double level, narrative and illustrative. On the narrative plane, it deals with the life of Rāma. The illustrative plane is concerned with illustrating most of the Sūtras of Pāṇini. It is divided into four Kāndas: (i) Miscellaneous rules (ii) Leading rules (iii) Rhetorics and (iv) Verbal formations: Tenses and Moods. It is strange that the poet includes rhetorics in grammar. The author's principal aim was the teaching of grammar, though he has never mentioned that the purpose of his work was to illustrate the Sūtras of Panini and some figures of speech, metres and poetic qualities. However, this selfevident purpose has been unanimously understood by the different commentators who declare the Bhāttikāvva to be a Dvyāśraya Kāvya.

Bhatti, has himself referred to his composition as a mere 'Kāvya'. It possesses most of the external and internal characteristics of an art epic. It has also given beautiful description of Autumn, Rainy season and rivers, trees, lakes.